

वर्ष ४२ ]

[अङ्क १०

### हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।। संस्करण १,५०,०००

| विषय-सूची                                                                       | कल्याण,सौर कार्तिक२०२५,अक्टूबर१९६८                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषय पृष्ठ-संख्या                                                               |                                                                                                                |
| १—वृन्दावन-वीथियोंमं विचरते प्रजेन्द्रनन्दन  [कविता ]                           | १४-श्रीवगलामुखो देवीकी उपासना (ब्रह्मचारी श्रीपागलान्दंजी उपनाम पं० श्रीयज्ञदत्तजी दार्मा 'वानप्रस्थी' वैद्य ) |
| १ – मधुर-युगल<br>१ – मधुर-युगल<br>२ – बृन्दावन-वीथियोमें विचरते ब्रजेन्द्रनन्दन | ा-स्ची<br>(रेखाचित्र) ··· मुखपृष्ठ<br>(तिरंगा) ··· १२०५                                                        |

वार्षिक मूल्य भारतमें ९.००) जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते।। साधारण प्रति भारतमें ५० रै० विदेशमें १३.३५ (१५ शि.छॅग) जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते।। विदेशमें ८० पै० (१० रॅस)

五多



100



वृन्दावनवीथियोंमें विचरते व्रजेन्द्रनन्दन



त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद्मदः पथ्यमिति च । रुचीनां वैचित्र्यादञुक्कृटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमिस पयसामर्णव इव ॥

वर्ष ४२

गोरखपुर, सौर कार्तिक २०२५, अक्टूबर १९६८

ं संख्या १० पूर्ण संख्या ५०३

山のからなからかり

# वृन्दावन-वीथियोंमें विचरते व्रजेन्द्रनन्दन

नवपञ्चव सुगन्ध-सुमनोंसे शोभित वृक्षछता सम्पन्न। होता जहाँ, वायु शीतछ सुरभित सुमन्दसे सुख उत्पन्न॥ यमुनापुछिन सुवासित सुन्दर रहता सदा एक शुभ ओर। वृन्दाविपिन-वीथियोंमें उन विचर रहे. व्रजराजिकशोर॥ のでからから

याद रक्लो—भगवान्के दो रूप हैं—एक समुद्रके गम्भीर तलकी भाँति सर्वया प्रशान्त क्रियागुणहीन, ळीळातरङ्गशून्य और दूसरा है समुद्रकी विविध विचित्र तरङ्गोंकी भाँति नित्य अत्यन्त उच्छळित, नित्यन्त्रनशील, नित्य ळीळातरङ्गमय। प्रशान्त समुद्रतल तथा विविध तरङ्गस्करूप समुद्र एक ही है और एकहीके ये दोनों रूप नित्य सत्य हैं। दोनों सदा-सर्वदा एक साथ रहते हैं। प्रशान्त-खरूप भी ळीळा है और अशान्त-खरूप भी ळीळा है और अशान्त-खरूप भी ळीळा है और अशान्त-खरूप भी ळीळा हैं। लीळामय ही लीळा हैं। एकमें रस और आनन्द खरूपनिष्ठ है, दूसरेमें रस और आनन्द उछळ-उछळकर अपनी मधुरताका प्रदर्शन और वितरण कर रहा है।

याद रक्खों—तरङ्ग कभी वड़ी भीषण होती है, कभी बड़ी कोमल होती है। कभी उसे देखते ही भय लगता है, कभी उसे देखते ही चित्त हर्षसे भर जाता है। कभी कोई तरङ्ग सब कुळ बहा ले जाकर अपनेमें आत्मसात् कर लेती है, तटवर्ती पदार्थमात्रका अस्तित्व मिटा देती है। कभी कोई तरङ्ग अपने कोमल शीतल सिलल संदोह-स्पर्शसे केवल अनिर्वचनीय अनुपमेय सुख ही नहीं देती वर समुद्रमें लिये रत्नोंको बाहर फेंक जाती है। पर इन दोनों ही स्थितियोंमें लीलायमान है वह समुद्र ही, जो इस समय भी अपने तलसे सर्वया प्रशान्त है।

याद रक्खो—ये तरङ्गें ही परमात्मा-समुद्रकी विविध विचित्र अनन्त निज शक्तियाँ हैं— जिनका महामाया, योगमाया, आत्ममाया, गुणमयी माया, मूलप्रकृति, द्विविध जीवमूता और अष्टधा-प्रकृति, दो प्रकारके पुरुष, प्रकृति, प्रकृतिविकृति आदि हैं । इन शक्तियोंके द्वारा—

भगवान् इनके रूपमें ही,—कभी प्रकट, कभी गुप्त अनन्त विचित्र लीलाओंमें आत्मप्रकाश कर रहे हैं।

याद रक्खो—जगत्, अगत्के प्रत्येक प्राणि-पदार्थ-परिस्थिति, जगत्का उदय, और जगत्का विलय—सभी भगवान्का आत्मप्रकाश है। इन सबके रूपमें भगवान् ही अभिव्यक्त हैं। यह समझकर सदा-सर्वदा—अपने सिहत सबमें भगवान्को देखनेकी—छिपे भगवान्को प्रकट करनेकी इच्छा—चेष्टा करते रहो। यह प्रयास ही साधना है।

याद रक्खो—जिस पुरुषके जीवनमें इस साधनाका अङ्कुर उत्पन्न हो गया है, वह क्रमशः संसारकी ज्वाला-यन्त्रणा, पीडा-यातना, अशान्ति-असंतोष, ममता-मोह, मद-अभिमान, भय-विषाद आदिसे छूटकर प्रत्येक स्थितिमें और प्रत्येक अवसरपर भगवान्का अनुभव करने लगेगा और उसमें द्वन्द्वभावशून्य आत्यन्तिक सुख, शान्ति, संतोष, ज्ञान, भगवद्भाव, विनय, निभयता, नित्य परमानन्द, नित्य आत्मरित, नित्य जगत्-विस्मृति आदि सद्भाव-सद्भुणोंका उदय तथा उत्तरोत्तर संवर्धन होता रहेगा।

याद रक्खो—ऐसा साधक पुरुष जीवनके परम ध्येय—जो वस्तुतः उसे नित्य प्राप्त ही है— भगवान्को प्राप्तकर सफळजीवन हो जायगा । जगत्के समस्त प्राणियोंके कल्याणके छिये सहज ही उसके अंदरसे ऐसे दिव्य अमृत-ज्योति विद्युत्कण निकलकर जगत्में प्रसरित होने लगेंगे, जिनके स्पर्शमात्रसे विष—तमोमय प्रपञ्चसे छूटकर जगत्के जीव भगवान्के अमृतमय दिव्य ज्योतिर्मय-खरूपभूत परमधामको प्राप्त करनेके अधिकारी बनने लगेंगे। यों तरनतारण बन जायगा वह भगवान्में स्थित साधक।

## प्रीति ही जीवन है

#### एक महात्माका प्रसाद ]

(प्रेषक-ध्श्रीमाधवः)

प्रीतिकी अभिन्यक्तिमें ही प्राणीका पुरुषार्थ, प्रीतिके सदुपयोगमें ही नित-नव-रस और प्रीतिकी अनन्ततामें ही जीवनकी पूर्णता विद्यमान है।

किसी-न-किसीकी प्रीतिका समृह ही व्यक्तिका अस्तित्व हैं। पर जब उस प्रीतिका उपयोग प्राणी अपने सुखके लिये करने लगता है, तब उसका नाम लोभ, मोह आदि हो जाता है। लोभ और मोहका ही दूसरा नाम प्रमादयुक्त सीमित प्रीति है । यह नियम है कि जिसमें जिसकी प्रीति होती है, वह उसीमें उसको आबद्ध कर देती है । जैसे वस्तुओंकी प्रीति वस्तुओंमें और देहकी प्रीति देहमें व्यक्तिको आबद्ध कर देती है। जितने वन्धन हैं, उनमें सत्ता रूपसे प्रीति ही विद्यमान है । वस्तु, अवस्था एवं व्यक्तियोंकी प्रियता हमें अनन्तकी प्रीति होकर अनन्तसे अभिन्न होने नहीं देती । जिस प्रकार सूर्यके तापसे उत्पन्न हुए बादल सूर्यको ही ढक-सा लेते हैं, उसी प्रकार नित्य ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित बुद्धिके ज्ञानकी आसक्ति और इन्द्रिय-ज्ञानका सद्भाव व्यक्तिको नित्य ज्ञानसे विमुख-सा कर देते हैं। रागरूपी बादल ही अनुरागरूपी सूर्यको ढकनेका प्रयास करते हैं।

यद्यपि सूर्यके तापसे उत्पन्न हुए बादल सूर्यको ढकनेका प्रयास करते हैं, परंतु उन बादलोंको छिन-भिन्न करनेकी सामर्थ्य भी सूर्यमें ही है। उसी प्रकार रागरूपी बादलोंका विनाश करनेकी सामर्थ्य अनुराग-रूपी सूर्यमें ही है । प्रीतिको आच्छादित करनेमें एक-मात्र हेतु वस्तु और व्यक्ति आदिके द्वारा सुखभोगकी रुचि है, जो वास्तवमें अविवेकसिद्ध है। अतः ज्यों-ज्यों सुखलोल्हपता मिटती जाती है, त्यों-त्यों प्रीति खतः

समस्त जीवनमें तत्त्वरूपसे प्रीति ही विद्यमान है। उद्भासित होने लगती है। अतः प्रीतिको जाप्रत् करनेके लिये हमें सुखलोलुपताका अन्त करना परमावश्यक है। सुखलोलुपताका अन्त होते ही भोगवासनाओंका अन्त हो जाता है; भोगवासनाओंके अन्तमें ही नित्ययोग निहित है और वही अचाह पद प्राप्त करानेमें समर्थ है । चाहरहित होते ही भिन्नता मिट जाती है और अभिन्नता आ जाती है, जो दिव्य चिन्मय प्रीति प्रदान करनेमें समर्थ है। अभिन्नता मेद तथा दूरीको खा लेती है, जिससे प्रीतिकी अभिव्यक्ति खतः हो जाती है।

> प्रीतिकी अभिव्यक्ति अचाह होनेमें निहित है। सर्वख दे डालनेमें ही प्रीतिका उपयोग है, अन्य किसीमें नहीं । प्रीति खरूपसे चिन्मय तथा अनन्त है । इसी कारण प्रीतिके उपयोगमें नित-नृतन रस है। प्रीतिजनित नित-नवरसका पात्र वही हो सकता है, जिसे प्रीतिसे मिन अन्य किसी वस्त आदिकी अपेक्षा न हो। अर्थात् जो कामरहित हो—कारण कि कामनायुक्त प्राणी तो अपनी इच्छित वस्तुकी ही अपेक्षा रखता है, प्रीतिकी नहीं । अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि प्रीति उस अनन्तमें ही विलीन होती है, जो कामसे अतीत है।

प्रीतिका आरम्भ होता है, पर अन्त नहीं; क्योंकि न उसकी निवृत्ति होती है और न पूर्ति । प्रीति तो नित्य भी है और अनन्त भी । इसी कारण प्रीतिकी प्राप्ति होती है, पूर्ति और निवृत्ति नहीं। विकारोंकी निवृत्तिका परिणाम खाधीनता है, नित्य-वस्तुकी जिज्ञासाकी पूर्तिका परिणाम जीवन है और प्रीतिकी प्राप्तिमें है अगाध, अनन्त रस । अतः प्रीति निवृत्ति और पूर्तिसे विलक्षण तत्त्व है । उसकी अनन्ततामें ही जीवनकी पूर्णता है।

॥ ॐ आनन्द आनन्द आनन्द ॥

# ब्रह्मलीन परमपूज्य श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके असृतमय उपदेश

( उनके विभिन्न सजनोंको लिखे पत्रोंसे )

( ? )

ध्यानकी स्थिति एक-सी रहने तथा साक्षात् अमृत-रूप भासनेके सम्वन्धमें पूछा तथा वैराग्यकी वृद्धि हो ऐसे वचन लिखनेके लिये अनुरोध किया सो ठीक । वैराग्य होनेके वाद सर्वव्यापीमें स्थिति होकर जो ध्यान होता है, उसमें साक्षात् अमृतरूप ही भासता है और निरन्तर वैराग्य रहनेपर निरन्तर ऐसा ध्यान रहना भी बहुत ही सुलभ हे । जबतक ऐसा वैराग्य न हो, तबतक निरन्तर नाम-जपका अभ्यास होनेपर भी ध्यानमें स्थिति हो सकती है । नाम-जपके अभ्यासकी सत्संगसे तथा नाम-जपके अभ्याससे वृद्धि हो सकती है ।

भगवान्के भजनके समान कुछ भी नहीं है। भजन ही जीवन है । इस प्रकार विश्वास करके साधन-में तेजी छानी चाहिये। साधन तेज हो जानेपर भगवान्के चिन्तनके समान और कुछ भी नहीं भासता । अतएव भगवान्के गुणानुवाद तथा उनके प्रभावकी एवं उनके विशुद्ध प्रेमकी वार्ते करनेमें और ध्यानसहित नाम-जपका निरन्तर अभ्यास करनेमें समय लगानेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये। हर समय प्रसन्न-चित्तसे चिन्ताशून्य होकर नाम-जप करना चाहिये। निष्कामभावसे भी चित्त वहुत ही प्रसन्न रह सकता है। गीता अध्याय २ स्लोक ७१ के अनुसार भाव धारण करनेसे बहुत शान्ति मिल सकती है। उस भान्तिमें ऐसा निमग्न हो जाना चाहिये कि अपने गरीरका भी ज्ञान न रहे । कहीं ज्ञान हो तो शरीरसे पृथक शान्तिखरूपमें स्थित रहते हुए शरीरसे ध्यान तथा नाम-जप होता दिखायी दे । खयं साक्षी बना रहे। मर्वव्यापीमें जो अहं माव है, वह भी शान्तखरूपमें शान्त होकर अन्तमें एक शान्तखरूप ही रह जाता है। संसार सब असत् ही है, संसारका वैमव सब खप्नवत् है, फिर संसारसे कोई चाहे कुछ भी अपना मतलब सिद्ध कर ले। आपको कौन-सी आपित्त है ?

ऐसा कौन-सा असाध्य कार्य है जो आपके शरीरसे नहीं बनता १ ऊपर लिखे-अनुसार भाव समझ लेनेपर समस्त सत्त्वगुण सहज ही सध सकते हैं । सत्-चित्-आनन्दधनके रहते हुए संसारके मिथ्या भोगोंमें रमना तो पशुके सदश है । ऐसा जानकर इस संसारके मिथ्या आरामका त्याग करके उस परम आनन्दमें ही रमना चाहिये । मिथ्या भोगोंमें तो मूर्ख ही रमता है । जबतक बालक नहीं समझता है, तभीतक वह मिश्री छोड़कर मिट्टी खाता है । जब मिश्रीका खाद आने लगता है, तब मिट्टी नहीं खाता । ......

(२)

× × ×

समय बीता जा रहा है। जो कुछ करना हो, जल्दी कर लेना चाहिये। आपलोगोंका संग, ध्यान तथा मजन कैसा चल रहा है १ ऐसा अवसर फिर मिलना कठिन है । आपलोग अपना समय किस प्रकार बिता रहे हैं १ सत्संग और परमेश्वरके ध्यान-भजनके बिना जितना समय जाता है, सब धूलमें जा रहा है। आप संसारमें किसिलिये आये हैं १ जिस कामके लिये आये हैं, वह काम जल्दी कर लेना चाहिये। समय तो बीत ही रहा है। इसे इस प्रकार-से बिताना चाहिये जिससे आगे चलकर पछताना न पड़े। हर समय मगवान्के नामका अर्थसहित स्मरण रहे, वही उपाय करना चाहिये। संसार सब मिथ्या

है। एक श्रीनारायणके बिना आपका कोई भी नहीं है। शरीर भी आपका नहीं है। ऐसा जानकर जल्दी चेतना चाहिये। इस समय समझ जायँ तो बहुत आनन्द है। यदि भगवान्की प्राप्ति न हुई तो पीछे बहुत हानि है। ऐसा समझकर आपको मोह-निन्द्रासे शीघ्र जाग जाना चाहिये। आप कौन हैं १ किस कामसे आये थे और क्या कर रहे हैं १ हर समय इसपर विचार करना चाहिये। एक भगवान्के सिवा मिथ्या संसारका चिन्तन एक पलके लिये भी आपके द्वारा क्या होता है १

(3)

श्रीसिचदानन्दघन परमात्माके सिवा और कुछ है ही नहीं, इस प्रकारकी गाढ़ स्थिति निरन्तर रहती होगी। न रहती हो तो रहनेके लिये साधनकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये। श्रीसिचदानन्दके अतिरिक्त यदि कुछ भासता हो, तो उसकात्याग कर देना चाहिये— उसे भूल जाना चाहिये— उसे स्वप्नवत् या मनोराज्यकी तरह अथवा आकाशमें दीखनेवालं तिरवरोंकी तरह समझकर।

> x (8) x x x

आपने लिखा कि 'सेवाके लिये' सो उसकी

( भगवान्की ) सेवा करनेका ध्यान तो है परंतु वे सेवाके योग्य बना छें, तब हर किसीसे सेवा बन सकती है। सो यह ठीक है परंतु जिसकी बननेकी तथा निष्काम सेवा करनेकी इच्छा हो उसको तो वे योग्य बना लेते हैं। लेकिन जिसकी इच्छा ही न हो, उसके लिये कोई उपाय नहीं । यदि यह कहें कि इच्छा भी वे ही करवा छें, सो ऐसा होता कि सभी काम वे ही कर छें तो आजसे पहले ही सब जीवोंका कल्याण होनेमें कोई बाधा नहीं आती । सब काम वही करें-यह मान छें तो भी सब काम करनेका उन्हें भार तो देना चाहिये और फिर भगवान जो कुछ भी करें उसमें प्रसन होना चाहिये । उनके किये हुएकी हम स्वीकृति भी न दें तो वे किस प्रकार करें। कुछ तो अपना कर्तव्य भी है। और नहीं तो (कम-से-कम) उनकी निष्काम प्रेमभावसे शरणागित तो होनी ही चाहिये। फिर आगेका सारा काम वे कर सकते हैं। यह कहें कि शरणागति भी वे जबरदस्ती करा छें तों यह ठीक नहीं, बिना इच्छाके वे शरणमें नहीं ले सकते। इतनी ही आपत्ति है।

x x x

# प्रेम—पूर्णसमर्पण

のなべんなんなんなんない

देह-प्राण-मन-वस्तु-परिस्थिति-ममता-राग-कामना-मोह सभी समर्पण हुए सहज, है वहीं प्रेम शुचि सुख-संदोह ॥ होता नहीं अनन्त प्रेम यह अन्तवानमें किसी प्रकार । एक अनन्त पूर्ण प्रभुमें ही होता, बढ़ता नित्य अपार ॥ कभी न होता पूर्ण प्रेम यह, कभी न आता इसका अन्त । नित नव शुचि रस बढ़ता, बढ़ता नित नव रसमाधुर्य अनन्त ॥ निज-सुख-वाञ्छा-छेश न रहता, रहता स्मृतिमें भी न विकार । उमड़ा रहता एक नित्य सर्वत्र प्रेम-रस-पारावार ॥ सिट जाते सब द्वन्द्व, शेष रह जाते केवल प्रियतम एक । प्रेम-सुधा-रस-आस्वादन-रत आत्मसात् कर सभी अनेक ॥



# चेतावनी--देशके विचारको ! सावधान !

( राष्ट्रसंत श्रीतुकड़ोजी महाराजके द्वारा संकेत )

'सोचिय नृप जो नीति बिहीना।'

मित्रो ! जिस देशका शासक धर्महीन हो, उस
देशकी प्रजा धर्मवान् रहे—यह बात मेरे दिमागमें
विल्कुल ही नहीं आती। जिस देशका शासक अपने
चिरित्र-नियमोंसे गिर जाता है, उस देशकी प्रजा
चिरित्रवान् हो—यह बात मेरे मन जँचती ही नहीं।

जिस देशका शासन अपनी सेना बढ़ाने, गुप्तचरोंका विस्तार करने और शस्त्रादिके निर्माणमें अममर्थ हो, उस देशमें शत्रु नहीं घुसेगा—यह सम्भव ही नहीं है। जिस देशका शासन उसके खाद्यानकी स्थिति सुधारनेमें दिलचर्स्मा लेकर उसे स्वावलम्बी नहीं बनायेगा, उस देशको किसीका नमकहराम बननेके सिवा और चारा ही नहीं है और इसीसे वह अपना तेज खो देता है तथा देशमें भिखारीपनको बढ़ाता है। जिस देशकी शिक्षण-संस्थाएँ या संस्कारी-संस्थाएँ धर्मवान् (चरित्रवान् ) पुरुषोंके द्वारा संचालित नहीं होतीं, उस देशकी प्रजा सुपात्र और सुसंस्कारशील हो, यह बिल्कुल ही असम्भव वात है।

जिस देशका धर्म त्यागी, तपस्त्री, जातिपक्षहीन, ग्रुद्ध सात्त्विक, आध्यात्मिक वृत्तिसे भरे सज्जनोंके हार्यो नहीं चलेगा, वह देश नास्तिक, सत्-कर्महीन, भ्रष्टाचारी, विषयान्त्र और चोर-डाकू-स्वरूप बन जायगा । इसमें मुझे विल्कुल शंका नहीं है ।

जिस देशका नवयुवक अपने देशकी माताओं, बहनों एवं अन्य देवियोंको श्रद्धा तथा उच्च भावनासे नहीं देखेगा, वह देशकी प्रजाको गायों, भैंसों और भेड़ोंके सदश (पश्च ) बनाये बिना नहीं छोड़ेगा।

जिस देशमें मदिराको खुळे-आम मान्यता दी जायगी,

उस देशकी मनुष्यता और मान-प्रतिष्ठाका कहीं पता नहीं रहेगा। उसकी अपनी वैसी ही प्रतिष्ठा होगी, जैसी समाजमें नशेमें चूर रहनेवालोंकी होती है। जिस देशके आयात-निर्यातमें अष्टाचारका बोल-वाला होगा, उस देशके नाशमें कोई संदेह है, ऐसा मुझे नहीं लगता।

जिस देशकी प्रजा एकतासे रहना नहीं जानती, उस देशमें शत्रुका ही राज्य होता है, भले ही वह जाहिरा तौरपर शासक न बने। जिस देशके छोग नौकरीके छिये तड़पते हैं और कष्टका मुकावला नहीं करते, वह देश एक दिन आपसी कलहसे नष्ट होगा; क्योंकि उस देशके निवासियोंको एक दूसरेकी अच्छाई सहन ही न होगी।

2

मित्रो ! जिस देशका वकील, डाक्टर, अफसर, अध्यापक, व्यापारी और साहित्यिक सदा पैसोंपर ही दृष्टि रखकर चलता है, उस देशमें शान्ति-समृद्धि, स्वास्थ्य, चरित्र कभी अच्छा नहीं रह सकता । जिस देशका प्रचारक, सेवक उपभोगी वनता या बनना चाहता हो, उस देशका भविष्य अधकार तथा धोखेमें है—ऐसा निश्चित मानना चाहिये और जिस देशका न्यायाधीश पैसे खाता हो, उस देशमें न्याय तथा सुवारकी तो आशा ही नहीं की जा सकती । ऐसा मेरा स्पष्ट मत है ।

जिस देशका किसान अपनी खेतीको भगवान् नहीं मानता और अनन्यतासे खेतीकी सेवा नहीं करता, वह देशको भूखों मारेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस देशके मजदूर केवल अपनी ही भलाईपर भूले रहते हैं, देशको भूल जाते हैं, वह देश एक दिन 'डिक्टेटर' के हाथोंमें जायगा; क्योंकि जो मजदूर आज मालिकोंसे लड़ते हैं, वे ही कल अपने साथियोंसे लड़कर अपना अकल्याण करेंगे, इसमें मुझे शंका नहीं है। जो राज्य अपने दायरेकी—अपनी सीमाकी रक्षा नहीं करेगा, वह दुनियाके बाजारमें बेचा जायगा—इसमें मुझे संदेह नहीं होता।

जिस देशके धर्मका या दानका पैसा गरीव जनताकी प्रगति या धर्मसंस्कारोंके प्रचारमें न लगकर केवल महंतो, मण्डलेश्वरों या साधुओंके मठ-मन्दिरोंमें उनकी सुविधा-सेवामें ही व्यय होता है, उस देशके ऐसे धर्मका नाश तीवतासे होगा, इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं दीखता।

जिस देशके बालकोंपर देशके नेता, शासक, साधु, पण्डित आदि देख-रेख नहीं रखते, उस देशके छड़के बंदरके समान भोगी, रोगी, छटेरे एवं देशनाशक ही होते हैं—यह मानी हुई बात है । जिस देशके पंथीय, सम्प्रदायी तथा मतवादी लोग देशकी प्रगतिक ओर घ्यान देकर—सच्चे संयमपरायण होकर एकता नहीं करते, उस देशकी साधु-संस्थाओंमें भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार घुसे बिना नहीं रह सकते और जिस देशकी साधु-संस्थाएँ भ्रष्ट हो जाती हैं, उस देशको तो भगवान् ही बचायें।

मेरे मित्रो ! मैंने प्रायः ये सभी बातें केवल इसीलिये लिखी हैं कि लोग बिगड़ी चीजको देखकर हैरान तो होते हैं पर उसके मूल कारणका पता नहीं लगाते । 'पानी क्यों नहीं बरसता ?' यह चिन्ता तो करते हैं किंतु हमारी नीति भी कितनी भ्रष्ट हो गयी है—इसका कोई पता ही नहीं लगाता । बस, इसी बातपर सभी बातें लेनी चाहिये । संसारके कण-कणका सम्बन्ध हर चीजसे छुड़ा हुआ है, इसे नहीं मूलना चाहिये । जब एक तारामण्डल विकृत होता है, तब सारे संसारकी गतिविधिमें अन्तर आ जाता है, इसका अनुभव इस देशके ज्योतिषशास्त्र या खगोलशास्त्रमें निहित है । इसे

कदापि नहीं भूळना चाहिये। केन्नल बात है श्रद्धा रखने या न रखनेकी।

मित्रो ! मैं तो यह निश्चित रूपसे कह सकता हुँ कि देशके कालमान बिगड़नेका दायित्व गरीब जनतापर नहीं है, यह है उन चुने-माने नेताओंपर और हमें उन सबको दोषी इसलिये मानना चाहिये कि उनके जीवनसे ही तो जनताका निर्वाह होता है । मुझसे कोई पूछे कि 'इन सब बातोंको ठीक करनेके लिये क्या करना चाहिये ११ तो मैं ख़ुले-आम यह कहुँगा कि आन्दोलन करके न्याय प्राप्त करना चाहिये, या तो मर जाना चाहिये। साधुओंमें ही ऐसे क्रान्तिकारी साधु पैदा होने चाहिये जो उनका धन उनके पुत्र-पौत्रोंको नहीं, किंतु योग्य दिशासे ही धर्मके काममें लगा दें। हर बातपर जनता जाप्रत् रहे और भळाई सोचे । किसीकी आसक्तिसे भ्रष्टाचारियों या गुण्डोंका हित न सोचे। जब सोचे तब अपने देशकी, संस्कृतिकी मलाई ही सोचे । तभी इमलोग सुखकी साँस ले सकेंगे । अन्यया अब या तो किसीके हवाले होना होगा या फिर अपने ही हार्थों इस देशको बरबाद करना पड़ेगा,-ऐसा मुझे लगता है।

मैं यह भी साफ कहना चाहता हूँ कि इम किसी भी राजनीतिक पक्षका द्वेष नहीं करेंगे, किंतु पक्षान्धता-के मारे देशमें अन्याय हो, यह सहन करना भी कायरों-का ही काम है। वे ऊर्घ्यगामी या प्रगतिपन्थी नहीं हो सकते। क्या आजका जमाना यह कार्य करेगा १ अरे भाई! नहीं करेगा तो मरेगा। ऐसी मुर्दा शान्ति किस कामकी, जिसमें तेज, ओज और सत्य न हो १

मैं 'लोकशाही'का पूर्ण सायी हूँ, परंतु वह लोकशाही किसी पक्ष, पंय, सम्प्रदाय अथवा जातीयता या धर्मान्धतासे निकली हुई न हो। उसे गुद्ध विचारवान् तथा मानवतावादी ही होना चाहिये। उसमें अन्यायके

प्रति अप्रतिकार करनेकी वृत्ति या दब्बूपन भी न हो। हम उस जोकशाहीको विल्कुल नहीं मानते, जो आजके 'गघेघाट'से या 'बंदरकी सर्कस'के शिक्षणसे निकली हो, जो अपने वापको बाप न कहे और माँको भी माँ न समझे, बल्कि वह दुनियाके उन राष्ट्रीय पुरुषोंके विचारोंसे निकली हुई हो जो गरीब जनताका दर्द समझ सकते हैं।

मित्रो ! मैं तो गुणग्राहक हूँ । गुणचिन्तक हूँ । गुणपर मेरी बड़ी श्रद्धा है, चाहे वह ब्राह्मणमें हो या हरिजनमें । किसानमें हो या भंगीमें । उसे तो पूज्य माना ही जाना चाहिये। तभी देश ठीक हो सकता है। गुणहीनतासे इस देशका कितना हास हो गया है—मैं अनुभवसे जानता हूँ । कोई भी जगह धर्म-संस्कार देनेकी नहीं है। जो जगह है, वह केवल अपने चनावक्षेत्रोंको वनानेकी और अपने भोजनपात्रोंकी व्रतिष्ठा जमानेकी है। इससे देश वनेगा १ या घर-घर कलहकी वृद्धि होगी १ आप ही सोच सकते हैं।

इस देशकी वर्तमान राजनीतिने मनुष्य-मनुष्यमें कितनी फूट पैदा की १ कितनी वेईमानीका निर्माण किया १ इसे कौन नहीं जानता । विना राजनीतिके चलेगा

भी नहीं—यह मैं भी मानता हूँ। परंतु ऐसी कुटिल और द्वेषमूलक, हाँजी—हाँजी करनेवाली, गुटबंदीपरक तथा क्षूद्र खार्थपर तुली हुई राजनीति तो देशके लिये अभिशाप सिद्ध हो चुकी है। ऐसी राजनीति मनुष्यको कितना नीचे गिराती है, इसकी घटाएँ तो अब चारों ओर फैल गयी हैं।

भाइयो ! अब तो इस देशके गण्यमान्य तपिखयों और हृदयवान त्यागी पुरुषोंके लिये सोचनेका समय इतना समीप आ पहुँचा है कि यदि वे देर करेंगे तो शायद दुनिया युद्धके दरवाजेपर पहुँच जायगी । और फिर जैसे रणमें खड़ा घोड़ा स्थिर नहीं रहता या हवासे घिरी नैया शान्त नहीं रह सकती, वैसे ही मनुष्यका जीवन अशान्तिका शिकार बन जायगा । इसलिये जितना जल्दी हो सके, इस देशकी जनताको आध्यात्मिक स्तरपर जाप्रत करके इस देशमें एकात्मताको कायम करना, जीवनशुद्धिके साथ देशमें शान्ति बनाये रखनेके लिये सहयोगी बनना—यह महान् पुण्य-कार्य है-ऐसा मैं मानता हूँ।

( वाम्बे हास्पिटल ) (2010186)

तुकड्यादास



### मानव दानव बन गया

रहे वस एक मात्र नमन नित्य करना उचित्र, सेव्य उन्हें नित मान ॥ लगें देह-मन-प्राण। सदा धन-सम्पत्ति-समृद्धि सव, मिले तभी कल्याण ॥ मनमें भी आ जाय यदि प्राणी-अहित-विचार। दृषित भगवत्-अपराध वह, पापाचार॥ व्यक्ति-सार्थने सा छिया, प्राणि-जगत्का स्वार्थ । परमार्थ ॥ भूल गया दानव बन गया,





# साधनामें बाधक रोग और ऋण

(लेखक—साधुवेषमें एक पथिक)

प्रत्येक मनुष्य जन्म लेकर वस्तु-त्यक्तिसे सम्बन्धित होकर कुछ-न-कुछ चाहता ही रहता है; इसीलिये विद्वज्जन उसे 'सापक' कहते हैं और मनुष्य साधनके द्वारा जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसीको 'साध्य' कहते हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार हम सभी मानव साधक हैं । जहाँतक हमें अभावकी प्रतीति होती है, बहाँतक हम उसकी पूर्णता चाहते हैं। हम अनेक प्रकारके प्रन्थाध्ययन तथा श्रवणद्वारा अधिक-से-अधिक ज्ञान प्राप्त करते चले आ रहे हैं, पर वह ज्ञान सुलभ नहीं है जिससे पूर्णता प्राप्त होती है और अभाव-का ही अभाव हो जाता है। हम सङ्ग तथा सम्बन्धसे दुखी और अशान्त होकर शान्तिके लिये सम्बन्धियों तथा गृह आदि वस्तु अथवा! सम्पत्तिका त्याग करते हैं, पर इससे वह त्याग पूर्ग नहों होता, जिससे शास्वत शान्ति सुलभ होती है । हम कभी-कभी दोषोंकी निवृत्तिके लिये त्रत और तपके द्वारा तन-मनको तपाते रहते हैं, पर वह तप नहीं हो पाता, जिससे दोष-निवृत्तिकी शक्ति सुलभ होती है। हम आसक्तियोंको मिटानेके लिये अधर्मका त्याग करते हुए धर्माचरणमें प्रवृत्त रहते हैं, पर वह धर्म नहीं सध पाता, जिससे पूर्ण विरक्ति होती है । हम संसारके प्रभावसे बचनेके लिये परमेश्वरके गुणोंका कीर्तन, नामोंका जप तथा चरित्रका पाठ और उनके विप्रहकी पूजा करते हुए देखनेवालोंकी दिष्टमें भक्त बन रहे हैं, पर वह दिव्य भाव एवं प्रेम प्राय: सुलभ नहीं होता, जिससे परमेश्वर-की निरन्तर अभिन्नताका बोध करानेवाली मक्ति सलम होती है । हम सत्सङ्गकी महिमाको श्रवणकर संतों तथा आचार्योद्वारा सत्कथा और प्रवचन वैषोंसे सुनते आ रहे हैं, पर वह सत्सङ्ग मुलभ नहीं होता, जिससे असत्यके प्रभावसे मुक्ति मिलती है।

Box - a die i to the

THE TIME THE

हम कुछ-न-कुछ बनते-बनाते रहते हैं, पर अभीतक वह नहीं हो पाया, जिससे परमात्माके ययार्थ प्रेमकी प्राप्ति होती है। प्रायः हम अनेक साधक साधनाके अभिमानी बने हुए हैं, साधन और साध्यका विवेक नहीं प्राप्त करते । साधनाके नामपर हम जो कुछ भी पूजा, पाठ, जप, ध्यान और आराधना आदि करते हैं, उससे संतोष तो होता है, पर नित्य प्राप्त सत्यकी अनुभूति प्रायः नहीं होती । खाध्यायके द्वारा पता चला कि विविध साधनोंद्वारा शान्ति, मुक्ति, भक्ति अथवा अमीष्ट सिद्धि इसलिये सुलभ नहीं होती है कि हम तन अथवा मनसे रोगी और ऋणी हैं। कोई भी मनुष्य जब स्थूल शरीरसे रोगी हो जाता है, तब किसी भी कार्यकी सिद्धिके लिये श्रम नहीं कर सकता; इसी तरह जब धन लेकर किसीका ऋणी हो जाता है, तब अपने संकल्पकी पूर्तिमें खतन्त्र नहीं रहता। कोई साधक जबतक मनसे रोगी रहता है, तबतक ग्रुम संकल्पकी पूर्तिके लिये दढ़ नहीं रहता और जबतक मनद्वारा भोगी बने रहकर ऋणी रहता है, तबतक परहित अथवा सेवाके लिये खतन्त्र नहीं रहता । बाह्य जीवनमें दीखनेवाले रोग और ऋणकी अपेक्षा मानस-रोग तथा मानस्-ऋण बहुत ही दु:साध्य हैं।

बाह्य ऋण तथा रोग सांसारिक भोग-सुखर्मे बाधक रहा करते हैं, आन्तरिक रोग तथा ऋण पारमार्थिक साधनाकी सिद्धिमें बाधक बनते हैं। बाह्य रोग तथा ऋणका ज्ञान सर्वसाधारणको होता रहता है, पर मानसिक रोग और ऋणका परिचय बिरले ही विवेकी पुरुष प्राप्त कर पाते हैं। शारीरिक रोगोंका उपचार बाह्य वैद्यों —डाक्टरोंद्वारा होता है, मानस रोगोंका उपचार सद्गुरु वैद्यद्वारा होता है । बाह्य ऋणकी

निवृत्ति बाह्य भौतिक सम्पत्तिद्वारा होती है, पर मानसिक ऋणकी निवृत्ति—पूर्ति आन्तरिक दैवी सम्पत्तिद्वारा कर्तव्यपरायण बननेसे होती है।

हमलोगोंका स्थूल शरीर अधिकतर आरम्भमें रोगरहित तथा ऋणरहित ही देखा जाता है, पर सूक्ष्म शरीर पहले जन्मोंसे ही रोगी और ऋणी चला आ रहा है। स्थूल शरीरके द्वारा वढ़े हुए रोग तथा ऋणको दूर करनेके लिये वाद्य वैद्य और धनी महाजनका आश्रय लेना होता है; मानस रोग तथा ऋणकी निवृत्तिके लिये संत-सद्गुरु और परम प्रमुक्ती अहेतुकी छपा-का आश्रय लेना होता है। देहके किसी अङ्गमें पीड़ा होने तथा अशक्ततासे बाद्य रोगका परिचय मिलता है, इसी तरह मानसिक अशान्ति और दु:ख-शोक-संताप-से मनके रोगाक्रान्त होनेका पता चलता है। जिस तरह स्थूल देहमें अनेक रोग प्रचलित हैं, उसी तरह मानस देहमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ममता, ईर्ष्या, राग, द्वेष, भय, विषाद, तृष्णा और वासना आदि अनेक रोग मनोवैज्ञानिक जन जानते हैं।

हमें बताया गया है कि समस्त रोग और ऋण अज्ञानकी भूमिकामें ही वढ़ते हैं। हमारे मानस क्षेत्रकी एक दिशा मोहरूपी महारोगसे घिरी है, दूसरी दिशा छोभ तथा तीसरी दिशा कामसे आक्रान्त है; तृष्णारूपी बुमुक्षामें कुछ भी भरते जाय, उसका पेद कभी भरता ही नहीं है, भूख मिटती ही नहीं है। अहंगत महत्त्वाकाङ्का तो असाव्य राजरोग बनकर जीवनको ही विषाक्त कर रही है। यह महत्त्वाकाङ्का गृहस्थ, बानप्रस्थ तथा साधु-संन्यासी, उदासी और वैरागी—सवको अशान्त, क्लान्त और आन्त बना रही है। महत्त्वाकाङ्कासे केवल वही बचा होगा जो कुछ बनने या होनेकी कामना नहीं रखता। गृहस्थ जीवनमें हम सबसे बड़े धनवान, विद्वान, रूपवान तथा वैभवसम्पन्त उच्च पदाधिकारी

होना चाहते हैं और बढ़ते-बढ़ते जब थक जाते हैं, विश्राम नहीं पाते हैं, तब सब कुछका त्यागकर संन्यासी अथवा सर्वोपिर तपस्वी, त्यागी, ज्ञानी, ध्यानी, धर्मोपदेशक, सुधारक, उद्धारक और गुरु वननेके लिये परस्पर होड़ लगानेमें अपने आपको प्रमादी और आलसी नहीं देखना चाहते। यह महत्त्वाकाङ्कारूपी चढ़े ज्वरका कुळक्षण है। महत्त्वाकाङ्काका नृशा इतना मादक है कि इसके कारण हम अनेक साथक खयंको ही खोये हुए हैं और अपने कर्तव्यको भूलकर अधिकारमोगों आसक्त रहकर रोगी और ऋणी बन रहे हैं।

गुरु-विवेकद्वारा कोई भी साधक देख सकता है कि बाहरसे त्याग करनेपर भी यदि भीतर किसी वस्तु अथवा व्यक्तिमें राग बना है, बाहरसे धन छोड़ते हुए भी भीतर छोभ बना है, ऊपरसे विनम्रतापूर्ण वाक्योंका प्रयोग करनेपर भी भीतर अभिमान बना है तथा बाहरसे शीत-धाम सहते हुए भी अन्तरमें प्रतिकृत वाक्य सहनेकी क्षमता नहीं है, तब निस्संदेह अन्तरकरणमें रोग भरे पड़े हैं। यदि किसीकी स्मृति हमें व्यथित और दुखी बना देती है, तो हम उसके ऋणी हैं।

'ख' का 'पर' से आच्छादित हो जाना ही रोगप्रस्त होना है और 'पर' के सङ्गमें सुख मानना ऋणी
होना है । जो 'ख' में स्थित नहीं है, वह अखस्थ और
परापेक्षित सुखलोल्छपताका त्याग करना ही होगा । इसके
साथ ही मिली हुई वस्तु तथा व्यक्तिको अपना न
मानकर सब कुछ प्रमुका ही जानकर, प्रमुक्ते नाते सभी
सम्बन्धित प्राणियोंको यथोचित प्यार, अधिकार और
मान देकर सेवाभावसे सबको संतुष्ट रखना होगा, रोग
और ऋणसे मुक्त होनेका यही व्यावहारिक साधन है ।
जितनी अधिक दृदतासे हम मिली हुई देह, राक्ति,

उतने ही मोह, लोभ, अभिमान, अहंकार तथा काम-क्रोधादि विकारोंके द्वारा रोगी बन गये हैं। इसी तरह जितना अधिक हमने दूसरोंसे प्यार लिया है, सम्मान लिया है, अधिकार प्राप्त किया है तथा किसीसे शक्ति-सम्पत्ति लेकर भोगी बने हैं, उतने ही ऋणी हो गये हैं। अब सेवा, त्याग और प्रेमके सहारे खस्थ और ऋणमुक्त हो सकते हैं।

रोगी होनेके कारण जो कुछ हमें करना चाहिये, उसे हम समयपर नहीं कर पाते तथा ऋणी रहनेके कारण जिस तरह हमें त्यागी, विरागी, तपखी, ध्यान-निष्ठ तथा योगसिद्ध होना चाहिये, उस तरह नहीं हो पाते । हममेंसे कोई भी साधक जबतक देहासक, धनासक्त, परिवार, भोग-सुख, कर्म और विचारमें आसक्तं रहेगा, तबतक प्रेम, त्याग तथा सेवाकी पूर्णताके लिये जो कुछ करना चाहिये, उसे पूर्ण नहीं कर सकेगा | किसी भी तरहकी आसक्ति दृढ़ मानसिक रोग है; किसी भी प्रकारका अधिकार-भोग साधकके लियें ऋणकी भूमिका है, जिसकी सीमामें हम अनेक साधक कर्तव्यविमुख बने रहते हैं। ऋणी रहनेतक जगत्से विरक्ति और रोगी रहनेतक प्रभुमें अनुरक्ति नहीं होती। ऋणसे मुक्त होनेके लिये खधर्ममें स्थित होना है और रोगरहित अथवा खस्थ होनेके लिये हमें पर-धर्मसे असंग रहना है। 'ख'में ही होना खस्थ होना है। सत् पर्मात्माका नित्यसङ्ग ही खधर्म है; असत् अनित्यका सङ्ग ही परधर्म है, विधर्म है, विधर्मी परावलम्बी है, वह खस्य नहीं हो सकता।

जो कुछ 'ख'से मिन्न है, वह देहादि वस्तु प्रकी सीमामें है । जबतक हम साधक देहादि बस्तुओंके साथ मिळकर इन्हें अपनेमें रख छेते हैं, तब- खतन्त्र होना है।

ut has there has

सम्पत्ति तथा मिले हुए परिवारको अपना मान रहे हैं, तकहम परतन्त्र,पराधीन तथा परापेक्षी हैं। जबतक हम ऐसे हैं, तबतक खस्थ, शान्त, मुक्त तथा भक्त नहीं हो सकते। पराश्रयके कारण ही हम खधमसे विमुख हैं, परधर्मा-वलम्बी होकर हम परतन्त्र बन रहे हैं। 'ख' से मिन्न ही अनित्य है, पर है, 'खग्से अभिन्न ही सत्य है, सनातन है। 'ख' के सत्यकी अनुभूतिके लिये हमें 'पर' से असङ्ग रहना होगा। जो कुछ 'पर' है, उसे देखते ही उससे दूरी तथा असंगता प्राप्त होती है । असंगतामें ही परधर्मसे मुक्ति मिल जाती है; इस तरहकी मुक्तिमें ही हम साधक खस्थ हो सकते हैं; जो खस्थ हैं, वे पूर्णमें हैं, वे ही अपूर्णसे कुछ नहीं चाहते । निष्काम होनेमें ही पूर्ण तृप्ति है।

> जो कुछ हम देखते हैं, वह हम खयं नहीं हैं, वह तो हमारा दश्य है; जो दश्य है, वह सनातन शाश्वत सत्य नहीं हो सकता । जहाँतक दश्य है, वहाँ तक विचार-तरकें उठती रहती हैं । ये तरकें ही हमें 'ख' में प्रतिष्ठित परमात्माकी एकताका अनुभव नहीं करने देतीं । हम विचार-तरङ्गोंमें होकर उन्होंमें तन्मय बन जाते हैं; 'ख'को भूल जाते हैं; यही अज्ञानजनित मूल रोग है; 'ख' का अज्ञान ही रोगका मूल है। 'ख' के ज्ञानमें ही रोगकी निवृत्ति है । इसी तरह अन्यके द्वारा इच्छित सुखका भोगी वनना ही ऋणी होना है और खयं निष्कामभावसे प्रेममें होकर जो कुछ लेते आ रहे थे, उसी सुखद-सुन्दर पवित्रको देते रहना ऋणसे मुक्त होना है।

ज्ञानमें रोगसे मुक्ति मिल जाती है और प्रेममें ऋणकी निवृत्ति हो जाती है। 'ख' की अनुसूति ही ज्ञान है, 'ख' में सत्य परमात्माकी अनुसूति ही प्रेम है। ज्ञान और प्रेममें अपने आपको देखना ही खस्थ और

### श्रीराधा-जन्म-महोत्सवकी प्राचीनता

( श्रीराथा-जन्माष्टमी-महोत्सवके उपलक्ष्यपर दिनमें हतुमानप्रसाद पोहारका भाषण )

दिशि दिशि रचयन्तीं संचरनेत्रलक्ष्मीविलसितखुरलीभिः खञ्जरीटस्य खेलाम् ।
हृद्यमधुपमल्लीं बल्लवाधीशस्नोरखिलगुणगभीरां राधिकामवैयामि ॥
हृदि-पदनख-कोटीपृष्टपर्यन्तसीमा-

तटमपि कलयन्तीं प्राणकोटेरभीष्टम् । प्रमुदितमदिराक्षीवृन्दवैदग्धिदीक्षा-

गुरुमितगुरुकीर्ति राधिकामचैयामि ॥

भगवान्की नित्य ह्वादिनी स्वरूपाशक्ति भगवती श्रीराधाजीके माहात्म्य, उनकी नित्यलीला, उनके प्राकट्य-महोत्सव, वत, उनके लीलाचरित्रकी यथार्थता आदिके सम्बन्धमें अनुभवी महात्माओं, संतों, नित्य प्रेमराज्यमें प्रविष्ट भागवतों तथा विश्वासी भक्तोंके लिये कुछ भी कहनेकी आवश्यकता नहीं, वरं उनके सामने प्रमाण-युक्तियाँ उपस्थित करना उन्हें कष्ट पहुँचाना है। न उनके लिये ही कुछ कहना आवश्यक है जो विरोध तथा खण्डनकी दृष्टिसे ही कहते-सुनते, लिखते और सोचते हैं। यह तो उनके लिये है जो विश्वासी श्रद्धासम्पन्न तो हैं, पर तथ्य जानना चाहते हैं और वास्तवमें वे ही इससे लाभ उठावेंगे।

यों निरपेक्ष बुद्धिसे समझनेके लिये पढ़ने-सुननेवाले जिज्ञासुजन भी पढ़ने-सुननेपर श्रीराधाजीके प्रति श्रद्धासम्पन्न होकर यथायोग्य न्यूनाधिक परम लामके भागी हो सकते हैं।

जैसे सिचदानन्दघन भगवान् श्रीकृष्ण नित्य हैं, समय-समयपर इस भूमण्डलमें उनका आविर्माव-तिरोभाव हुआ करता है, इसी प्रकार सिचदानन्दमयी भगवती श्रीराधाजी भी नित्य हैं। वास्तवमें भगवान्की निजस्वरूपा- शक्ति होनेके कारण वे भगवान्से सर्वथा अभिन्न हैं और समय-समयपर लीलाके लिये आविर्भूत-तिरोभूत हुआ करती हैं। नारदपाञ्चरात्रमें कहा गया है—

यथा ब्रह्मस्तरूपश्च श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः । तथा ब्रह्मस्तरूपा च निर्छिसा प्रकृतेः परा ॥ श्राविभावस्तिरोभावस्तस्याः कालेन नारद । म कृत्रिमा च सा नित्या सत्यरूपा यथा इरिः ॥ (२।३।५१,५४) 'जैसे श्रीकृष्ण ब्रह्मस्वरूप हैं तथा प्रकृतिसे पर हैं, वैसे ही श्रीराधाजी भी ब्रह्मस्वरूप, निर्लित तथा प्रकृतिसे पर हैं। भगवान्की भाँति ही उनका समय-समयपर आविर्माव-तिरोभाव हुआ करता है। वस्तुतः वे भी श्रीहरिके सहश्र ही अकृत्रिम, नित्य और सत्यस्वरूप हैं।

#### व्रत-महोत्सव-महिमाका एक प्राचीन प्रसङ्ग

इसी प्रकार इनका आविर्भाव-महोत्सव तथा उसका
महत्त्व भी प्राचोनतम तथा नित्य है । पद्मपुराण-ब्रह्मखण्डके
सप्तम अध्यायमें श्रीनारद-ब्रह्माके संवादमें एक इतिहास
मिलता है, उसमें नारदजीके पूछनेपर ब्रह्माजी राधा-जन्माष्टमीव्रतके महान् माहात्म्यका वर्णन करते हुए एक प्राचीन
प्रसंग सुनाते हैं । वे कहते हैं—

प्वत्स नारद ! पहले सत्ययुगमें एक मृगनयनी, शुभाङ्गी, चारुहासिनी, अतिसुन्दरी लीलावती नामकी वाराङ्गना थी। उसने बहुत बड़े-बड़े कठोर पाप किये थे। एक दिन धनकी लालसासे वह अपने नगरसे निकलकर एक दूसरे नगरमें गयी। वहाँ उसने एक जगह बहुत लोगोंको एकत्र देखा। वे लोग एक सुन्दर देवालयमें राधाष्टमी-त्रतका उत्सव मना रहे थे। गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, बल्ल तथा नाना प्रकारके फल आदिसे भक्तिपूर्वक श्रीराधाकी श्रेष्ठ मूर्तिकी पूजा कर रहे थे, कोई गा रहे थे, कोई नाच रहे थे, कोई उत्तम स्तव पाठ कर रहे थे। कोई बड़ी प्रसन्नतासे ताल, मृदङ्ग और वेणु बजा रहे थे। इस प्रकार उन लोगोंको महोत्सव-परायण देखकर वाराङ्गनाने कौतृहलपूर्वक उन लोगोंके पास जाकर पूछा—

'पुण्यात्मा जनो ! आप हर्षमें भरे यह क्या कर रहे हैं ? मैं विनयपूर्वक पूछ रही हूँ, कृपा करके बताइये ।' इसके उत्तरमें उन राधाव्रतियोंने कहा—

भाद्रमासके शुक्रपक्षकी अष्टमीको दिनके समय श्रीराधाजीका वृषभानुके यहाँ यज्ञभूमिमें प्राकट्य हुआ था। इमलोग उसीका वृत करके महोत्सव मना रहे हैं। इस वृतसे मनुष्योंके बहुत बड़े-बड़े पापोंका तुरंत नाश हो जाता है।' उनकी बात सुनकर वाराङ्गना लीलावतीने भी वृत करनेका निश्चय करके वृत किया। दैवयोगसे उसको सर्पने इँस लिया, इससे उसकी मृत्यु हो गयी। उसने बड़े पाप किये थे, अतएव हाथोंमें पाश तथा मुद्गर लिये भयानक यमदूत आ गये और उसे डाँटने लगे। इसी बीच शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले विष्णुदूतोंने आकर चक्रसे यमपाशको काट दिया। वह वाराङ्गना सर्वथा पापमुक्त हो गयी और उसे वे विष्णुदूत विमानपर चढ़ाकर 'गोलोक' नामक मनोहर दिव्य विष्णुपुरमें ले गये।'

ब्रह्माजीने फिर कहा—'इस प्रकार पापोंका नाश करनेवाले और श्रीराधामाधवको अत्यन्त प्रिय राधाष्टमी-श्रतको जो लोग नहीं करते हैं, वे मूढ्बुद्धि हैं। उन स्त्री-पुरुषोंको यमलोकमें जाकर नरकोंमें गिरना पड़ता है और फिर पृथ्वीपर जन्म लेनेपर घोर दुःख भोगने पड़ते हैं।'

वास्तवमें श्रीराधाजी भगवान् श्रीकृष्णकी ही अभिज्ञ
मूर्ति हैं। इनकी पूजा सदासे होती आयी है और होनी
चाहिये। इस भाषणमें उनके स्वरूप, तत्त्व, माहात्म्य,
महोत्सव तथा व्रत-विधिके सम्बन्धमें प्राचीन प्रन्थोंके कुछ
आंशिक उद्धरण मूळसहित और कुछका केवल हिंदी अनुवाद
दिया जा रहा है। इनको पढ़कर भारतके जन-जनको
चाहिये कि वह सर्वत्र श्रीराधा-जन्माष्ट्रमी-व्रत करने तथा
महोत्सव मनानेका सत्प्रयास करे। गुद्ध हृदयसे उत्साहपूर्वक
स्वयं मनाये तथा लोगोंको प्रेरणा देकर मनवाये। इसमें
उसका और जगत्के उन जीवोंका, जो इस व्रत-महोत्सवका
सेवन करेंगे, कल्याण होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।

### श्रीराधा-पूजाकी अनिवार्य आवश्यकता

श्रीमद्देवीभागवतमें श्रीनारायणने नारदजीके प्रति 'श्रीराधाये स्वाहा' इस षडक्षर राधामन्त्रकी अति प्राचीन परम्परा तथा विलक्षण महिमाके वर्णन-प्रसङ्गमें श्रीराधा-पूजाकी अनिवार्यता तथा परम कर्त्तव्यताका निरूपण करते हुए कहा है—

कृष्णाचीयां नाधिकारो यतो राधार्चनं विना । वैष्णवैः सकलेससमात् कर्त्तव्यं राधिकार्चनम् ॥ कृष्णप्राणाधिदेवी सा तदधीनो विसुर्यतः । रासेश्वरी तस्य नित्यं तथा हीनो न तिष्ठति ॥ राष्नोति सकलान् कामांससमाद् राधेति कीर्तिता ॥

. (देवीभागवत ९। ५०। १६-१८)

ं श्रीराधाकी पूंजा न की जाय तो मनुष्य श्रीकृष्णकी

पूजाका अधिकार नहीं रखता। अतएव समस्त वैष्णवींको चाहिये कि वे भगवती श्रीराधाकी अर्चना अवश्य करें। ये श्रीराधा भगवान् श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं। इसिलये भगवान् इनके अधीन रहते हैं। ये भगवान्के रासकी नित्य अधीश्वरी हैं। इन श्रीराधाके विना भगवान् श्रीकृष्ण क्षणभर भी नहीं ठहर सकते। ये सम्पूर्ण कामनाओंका राधन (साधन) करती हैं। इसी कारण इन देवीका नाम श्री 'राधा' कहा गया है। (इनकी पूजा अनिवार्य है)।"

इन श्रीराधाजीका प्राकट्य भाद्रपद-गुक्कपक्षकी अष्टमीको मध्याह्रके समय श्रीवृषभानुपुरी (वरसाना ) या उनके निहाल रावलप्राममें हुआ था। कुछ महानुभाव प्रातःकाल प्राकट्य हुआ मानते हैं। सम्भव है, कल्पमेदसे उनकी मान्यता सत्य हो; पर प्राचीन पुराणोंमें मध्याह्रका ही उल्लेख मिलता है। नीचेके विवरणसे इसे आप जान सकेंगे।

पद्मपुराणः उत्तरखण्ड अध्याय १६२-१६३ में देवर्षि नारद और भगवान् सदाशिवका संवाद है—

#### श्रीराधाका प्राकट्य और स्थान-महिमा

भाद्रपद महीनेमें कृष्णपक्षमें जब श्रीकृष्ण-जन्माष्ट्रमी आती है, उसके बाद शुक्लपक्षकी अष्टमीको हरिप्रिया श्रीराधिकाजीका जन्म हुआ । वृषभानुप्री नामकी एक सब रत्नोंसे भरी सुन्दर नगरी है, जहाँ सुवर्ण और मणि-माणिक्यसे सुसजित विचित्र रंगके भवन और प्राङ्गण हैं। नाना प्रकारकी ध्वजा-पताका आदिसे विचित्र दीखनेवाली। चित्रोंसे सुशोमित वह नगरी अणिमा-महिमा आदि आठों प्रकारकी सिद्धियोंके द्वारा प्राप्त होनेवाले सुख और ऐश्वर्यसे परिपूर्ण तथा परम मनोहर है। वह चिदानन्दस्वरूप तथा चिदानन्द प्रदान करनेवाली है। उस नगरीमें आनन्द-केलि करनेवाली नारियाँ सदा निवास करती हैं। विचित्र वेष-भूषासे युक्तः विचित्र वस्त्र-परिधानसे शोमितः नाना प्रकारके वेषसे विचित्र अङ्गवाली तथा आमोद प्रदान करनेवाली स्त्रियाँ वहाँ रहती हैं। उसी नगरीमें सारे शुभ लक्षणोंसे युक्त, विनोदशीला, अतिसुन्दरी, जगत्के मनको मोहनेवाली, अतिगुह्यरूपा श्रीराधा नामकी देवी प्रकट हुई । हे मुनिवर ! उनका स्वरूप अतिगुह्म है, वह मूढ़ छोगों और असंतोंके सामने कथनीय नहीं है।

### श्रीराधाके खरूप-तत्त्व, रूप-गुण एवं सौन्दर्य-माधुर्यकी महिमा

नारदजी बोके—हे महाभाग ! मैं आपका दास हूँ, प्रणाम करके पूछता हूँ, वतलाइये । श्रीराधादेवी लक्ष्मी हैं या देवपत्नी हैं, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं ? क्या वे अन्तरङ्ग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं ? कहिये—वे वेदकन्या हैं, देवकन्या हैं अथवा मुनिकन्या हैं ?

सदाशिव बोले—हे मुनिवर ! अन्य किसी लक्ष्मीकी वात क्या कहें, कोटि-कोटि महालक्ष्मी उनके चरणकमलकी शोमाके सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारदजी ! एक मुँहसे में अधिक क्या कहूँ ? मैं तो श्रीराधाके रूप, लावण्य और गुण आदिका वर्णन करनेमं अपनेको असमर्थ पाता हूँ । उनके रूप आदिका महिमा कहनेमें भी लजित हो रहा हूँ । तीनों लोकोंमें कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूपादिका वर्णन करके पार पा सके । उनकी रूप-माधुरी जगत्को मोहनेवाले श्रीकृष्णको भी मोहित करनेवाली है । यदि अनन्त मुखसे चाहूँ तो भी उनका वर्णन करनेकी मुझमें क्षमता नहीं है । एक लाख लक्ष्मी जिसकी दासी हों, वह लक्षक्षकी' कहलाती हैं, इस प्रकारकी एक लाख लक्षकी रमणियोंमें भी परम ऐश्वर्यमयी श्रीराधिकाजी हैं।

नारदजी बोले—हे प्रभो ! श्रीराधिकाजीके जन्मका माहात्म्य सब प्रकारसे श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल ! उसको मैं पूरा-पूरा सुनना चाहता हूँ।

हे महाभाग ! सब व्रतोंमें श्रेष्ठ व्रत श्रीराधा-अष्टमीके विषयमें मुझको सुनाइये । श्रीराधाजीका ध्यान कैसे किया जाता है ? उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे किहये । हे सदाशिव ! उनकी चर्या, पूजा-विधान तथा अर्चन-विशेष—सब कुछ में सुनना चाहता हूँ, किहिये; यन्त्र-मन्त्र, स्तुति-ध्यान, पूजाका स्थान, पूजाका विधान तथा तत्तत्सेवा-अर्चनाकी विधि वतलाइये ।

### श्रीराधा-जन्माष्टमीका महोत्सव मनाना और पूजा करना अत्यन्त आवश्यक है

शिवजी बोले—वृषमानुपुरीके राजा वृषमानु महान् उदार थे। वे महान् कुलमें उत्पन्न तथा सब शास्त्रोंके शाता थे। अणिमा-महिमा आदि आठ प्रकारकी सिद्धियोंसे युक्त, श्रीमान्, धनी और उदारचेता थे। संयमी, कुलीन, सिद्धचारसे युक्त तथा श्रीकृष्णके आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्रीकीर्तिदा थीं । वे रूप-यौवनसे सम्पन्न थीं और महान् राजकुलमें उत्पन्न हुई थीं । महालक्ष्मीके समान मन्यः रूपवाली और परम सन्दरी थीं। वे सर्व विद्याओं और गुणोंसे युक्तः कृष्णस्वरूपा तथा महापतिव्रता थीं । उनके ही गर्भसे ग्रुभदा भाद्रपदको ग्रुक्लाष्ट्रमीको मध्याह कालमें श्रीवृन्दावनेश्वरी श्रीराधिकाजी प्रकट हुई । वेद-शास्त्र तथा पुराणादिमें जिनका 'कृष्णवल्लभा' कहकर गुणगान हुआ है, वे श्रीराधा सदा श्रीकृष्णको आनन्द प्रदान करनेवालीः साध्वीः कृष्णप्रिया थीं । हे महाभाग ! अव मुझसे श्रीराधा-जन्म-महोत्सवमें जो भजन-पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं, उन्हें सुनिये। सदा श्रीराधा-जन्माष्ट्रमीके दिन वत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिये। उस पूजामें ध्यान आदिकी मारी विधि में क्रमशः कहुँगा । सर्वदा पश्चिमद्वार श्रीराधा-कृष्णके मन्दिरमें ध्वजाः पुष्पमाल्यः वस्त्रः पताकाः तोरणादि नाना प्रकारके मङ्गल द्रव्योंके द्वारा यथाविधि पूजा होती है। स्तुतिपूर्वक सुवासित गन्धः पुष्य-भूपादिसे सुगन्धित करके उस मन्दिरके वीचमें पाँच रंगके चूर्णसे मण्डप बनाकर उसके भीतर बोडरा दलके आकारका कमल-यनत्र बनाये। उस कमलके मध्यमें दिव्यासनपर श्रीराधाकृष्णकी युगल-मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य-अर्घ्यादिके द्वारा क्रमपूर्वक भलीभाँति उपासना करके सजातीय भक्तोंके साथ अपनी शक्तिके अनुसार पूजाकी सामग्री लेकर उनका भक्त भक्तिपूर्वक सदा संयतचित्त होकर पूजा करे।

#### श्रीराधा-माधव-युगलका ध्यान

हेमेन्द्रीवरकान्तिमञ्जलतरं श्रीमजागन्मोहनं नित्यामिर्लेखितादिभिः परिष्ठतं सन्नीलपीताम्बरम् । नानामूषणभूषणाङ्गमधुरं कैशोररूपं युगं गान्धर्वाजनमञ्जयं सुल्खितं नित्यं शरण्यं भजे॥ ( पद्म० उत्तर्० १६२। ३१)

'जिनकी खर्ण और नील कमलके समान अति मुन्दर कान्ति हैं, जो जगतको मोहित करनेवाली श्रीसे सम्पन्न हैं, नित्य लिलता आदि सिलयोंसे परिवृत हैं, मुन्दर नीलें और पीत वस्त्र धारण किये हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकारके आभूषणोंसे आभूषित अङ्गोंकी कान्ति अति मधुर है, उन अव्यय, मुललित, युगलिकशोररूप श्रीराधाकृष्णके हम नित्य शरणापन्न हैं। इस प्रकार युगलमूर्तिका ध्यान करके शांल्य्राममें अथवाः मनोमयी मूर्तिमें या साक्षात् प्राप्ताण आदिकी मूर्तिमें पुनः सम्यक् रूपसे अर्चना करे। तव उनके सामने क्रमशः मण्डलमें आयी हुई सिखयोंकी ध्यान-पाद्य-अर्घादिके द्वारा प्रयत्नपूर्वक पूजा करे।

#### ्रपूजन, महाप्रसाद-वितरण, महोत्सवकी व्यापन महिमा और महान् फल

[ यहाँ कमलके रूपमें मण्डलका एक यन्त्र बनाया जाता है, जिसे (योगपीठ' कहते हैं। उसका पूरा वर्णन इसी लेखमें (योगपीठ-पूजा' शीर्षकमें दिया गया है। उसीके अनुसार यहाँ मण्डलस्थ सिखयोंकी पूजा करनी चाहिये।

इस प्रकार श्रीराधाष्ट्रमीके दिन यन्त्रमें सखियोंका पूजन करे तथा समागत सारे कृष्णभक्त वैष्णवीकी यत्नपूर्वक पूजा करे। इस प्रकार प्रतिवर्ष श्रीराधाकृष्णकी पूजा, उनके मण्डलकी पूजा श्रीकृष्णके रास-महोत्सवके अवसरपर भी यत्नपूर्वक करे। श्रीकृष्णमें एकान्त प्रीति रखनेवाले पुरुषके द्वारा अवस्य पूजा कराये।

भगवान्को निवेदन किये गये गन्ध-पुष्प-माल्य तथा चन्दन आदिके द्वारा उन समागत कृष्णभक्तोंकी आराधना करे । अभक्तोंको शामिल करना तथा महाप्रसाद देना वर्जित है । श्रीराधाजीकी मिक्तमें दत्तचित्तं होकर सजातीय भक्तवृत्दको साथ लेकर प्रयत्नपूर्वक, उनके लिये प्रस्तुत नैवंदाः गन्ध-पुष्प-माल्य तथा चन्दन आदिके द्वारा दिनमें महोत्सव करें। पूजा करके दिनके अन्तमें भक्तोंके साथ आनन्दपूर्वक चरणोदक लेकर महाप्रसाद भक्षण करे । श्रीराधा-कुष्णका स्मरण करते हुए रातमें जागरण करे। चाँदी और सोनेकी सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उसकी पूजा करे। दूसरी कोई वार्ती न करते हुए नारी तथा वन्धु-वान्धवीके साथ पुराणादिसे प्रयत्नपूर्वक इष्टदेवता श्रीराधाकुष्णके कथा-कीर्तनका श्रवण करे। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रीराधा-जन्माष्टमीके इस शुभानुष्ठानको करता है, उसके विषयमें सव देवतालोग कहते हैं कि व्यही मनुष्य भूतलमें राधामक है। इस अष्टमीको दिन-रात एक-एक पहरपर विधिपूर्वक श्रीराधामाधवकी पूजा श्रीराधाक्रणमें अनुरक्त रसिकजनोंके साथ आलाप करते हुए बारम्बार श्रीराधाकुण्णको याद करे। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनन्दित होकर विधिपूर्वक साष्टाङ्ग दण्ड-प्रणाम करें जो पुरुष अथवा नारी राषामक्तिपरायण होकर

श्रीराधा-जन्म-महोत्सव करता है, वह श्रीराधाक्त्रणके सांनिध्यमें श्रीवृन्दावनमें वास करता है, वह राधामिक्तिपरायण होकर अजवासी वनता है। श्रीराधा-जन्म-महोत्सवका गुण-कीर्तन करनेसे मनुष्य भव-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 'राधा' न(मकी तथा राधाकी महिमा, राधाका

'राधा' नामकी तथा राधाकी महिमा, राधाक भजन करनेवालोंका भजन खर्य शिवजी करते हैं—ऐसा कथन, राधाभक्तोंका महत्त्व, राधा-जन्माष्टमी-व्रतकी महिमा

जो मनुष्य 'राधा-राधा' कहता है तथा स्मरण करता है, वह सव तीर्थोंके संस्कारसे युक्त होकर सब प्रकारकी विद्याकी प्राप्तिमें प्रयत्नवान् वनता है। जो 'राधा-राधा' कहता है। 'राधा-राधा' कहकर पूजा करता है, 'राधा-राधा' में जिसकी निष्ठा है, जो 'राधा-राधा' उच्चारण करता रहता है, वह महाभाग वृन्दावनमें श्रीराधाजीकी सहचरी होता है। इस विश्वब्रह्माण्डमें यह पृथ्वी धन्य है, पृथ्वीपर वृन्दावनपुरी धन्य है। वृन्दावनमें सती श्रीराधाजी धन्य हैं। जिनका ध्यान वड़े-बड़े मुनिवर करते हैं । जो ब्रह्मा आदि देवताओंकी परमाराध्या हैं,जिनकी सेवा देवतालोग दूरसे ही करते रहते हैं, उन श्रीराधिकाजीको जो भजता है, उसको में भजता हैं। हे महाभाग ! उनका कथा-कीर्तन करो, उनके उत्तम मन्त्रका जप करो और रात-दिन 'राधा-राधा' बोलते हुए नाम-कीर्तन करो । जो मनुष्य कृष्णके साथ राधाका ( अर्थात् राधेकृष्ण, राधेकुष्ण ) नाम-कीर्तन करता है, उसके माहात्म्यका वर्णन में नहीं कर सकता और न उसका पार पा सकता हूँ। गङ्गा, गया और सरस्वती सदा हितकारिणी नहीं होती हैं: परंत 'राधा' नाम-स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता, यह सब तीर्थोंका फल प्रदान करता है। श्रीराधाजी सर्वतीर्थमयी हैं तथा सर्वेश्वर्यमयी हैं। श्रीराधा-मक्तके घरसे कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती । हे नारद ! उसके घरमें श्रीराधाजीके साथ श्रीकृष्ण वास करते हैं। श्रीराधाकृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिये यह श्रेष्ठ वत है। उनके घरमें श्रीहरि देहसे, मनसे कदापि पृथक नहीं होते । यह सब सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारदजीने प्रणत होकर यथोक्त रीतिसे श्रीराधाष्टमीमें यजन-पूजन किया । जो मनुष्य इस लोकमें यह श्रीराधाजन्माष्टमी-व्रतकी कथा श्रवण करता है, वह सुली, मानी, धनी और सर्वगुणसम्पन्न हो जाता है।

जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रीराधाका मन्त्र जप करता है अथवा नाम-स्मरण करता है, वह धर्मार्थों हो तो धर्म प्राप्त करता हे, अर्थार्थों हो तो धन पाता है, कामार्थों पूर्णकाम हो जाता है और मोक्षार्थों मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्णभक्त वैष्णव सर्वदा अनन्यशरण होकर जब श्रीराधाकी भक्ति प्राप्त करता है तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है।

( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड अ ॰ १६२-१६३ का कुछ अंश ) भविष्यपुराणमें आया है—

श्रीराधा-प्राकटचकी तिथि और काल वृषभानुरिति ख्यातो जज्ञे वैश्यक्लोज्जवः। सर्वसम्पत्तिसम्पन्नः सर्वधर्मपरायणः ॥ कीर्तिदानाम्नीं गोपकन्यामनिन्दितास्। सर्वलक्षणसम्पन्नां प्रतप्तकनकप्रभाम् ॥ वृषभानुर्महाभक्तः कीर्तिद्वायास्तपोबलात्। असाद् विनयबाहुल्यात् तत्कन्या राधिकाभवत् ॥ भाद्रे मासि सिते पक्षे अप्टमी या तिथिभेवेत् । अस्यां दिनार्द्धेऽभिजिते नक्षत्रे चानुराधिके॥ कीर्तिदासूत राजलक्षणसम्पन्नां कन्यकाम् । अतीवसुकुमाराङ्गी सितरदिमसमप्रभाम् । त्रेलोक्याद्भृतसौन्दर्या दोषनिर्मुक्तविग्रहाम्॥ ( भविष्यपुराण )

'वैश्यकुलमें श्रुपमानु नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं, वे सभी सम्पदाओंसे सम्पन्न तथा सभी धर्मोंके परायण थे। उन्होंने कीर्तिदा नामकी अनिन्चसुन्दरी एक गोपकन्यासे विवाह किया, जो सम्पूर्ण ग्रुम लक्षणोंसे युक्त तथा तपाये हुए सोनेकी-सी कान्तिवाली थी। श्रुपमानु महान् भक्त थे। कीर्तिदाके तपोयलसे तथा विनयकी पराकाष्टासे उनके 'राधिका' नामकी कन्या हुई। भाद्रपद मासके ग्रुक्कपक्षकी अष्टमी तिथिको मध्याह्नकालमें अभिजित् मुहूर्त और अनुराधा नक्षत्रके योगमें कीर्तिदा रानीने राजचिह्नोंसे सुशोभित इस कन्याको जन्म दिया। उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग अत्यन्त सुकमार थे, जिनसे चन्द्रमाकी-सी च्योति निकल रही थी। उसका सौन्दर्य त्रिलोकीमें विलक्षण था और शरीर सब प्रकारके दोषोंसे सर्वथा मुक्त था।"

गर्गसंहितामें प्रसङ्ग है—
श्रीराधा-प्राकटचका कारण तथा प्राकटच-महोत्सव
गर्गसंहितामें आता है—राजा बहुलाश्वके पूछनेपर श्री-

नारदजी कहते हैं-- 'तुम्हारा यह कुल धन्य है; क्योंकि इसीमें राजा निमि हो चुके हैं। वे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके सर्वश्रेष्ठ भक्त थे। फिर इसी कुलमें तुम भी उत्पन्न हुए हो। अतः इसे पूर्णरूपसे गौरव प्राप्त हो गया। तुम्हारा स्वभाव बहुत हो विलक्षण है, क्योंकि तुम संसारसे सम्बन्ध रखते हुए भः त्यागी हो। अब तम उन पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णक लीलाका अवण करो। वह पवित्र एवं कल्याणस्वरूप है। केवल कंसका संहार हो भगवानके अवतारमें हेतु नहीं है। वे पृथ्वीपर संतजनोंकी रक्षाके लिये पधारे थे। राजन्! भगवान्ने ही अपनी महाशक्तिको प्रेरणा दी। अतः उन महाशक्तिने वृष्भानुकी पत्नीके हृदयमें प्रवेश किया और वे ही 'राधिका' नामसे प्रकट हुई । उनका अवतार एक भव्य भवनमें हुआ। वह स्थान यमुनाके तटपर निकुञ्ज-वनमें था । उस समय भाद्रपदका महीना था । शुक्रपक्ष एवं अष्टमी तिथि थी। मध्याह (दोपहर) का समय था। आकाशमें मेघ छाये हुए थे। देवताओंने उस मन्दिरपर फूलोंकी वर्षा की । वे फूल नन्दनवनसे उन्हें प्राप्त हुए थे । उस समय राधिकाजीके पृथ्वीपर प्रकट होनेपर नदियाँ स्वच्छ हो गर्या । सम्पूर्ण दिशाओंमें आनन्द फैल गया । कमलकी गन्धसे व्याप्त वायु चलने लगी, वह बड़ी ही शीतल, मनोहर और धीमी गतिसे वह रही थी। बादमें वृषभानुपत्नी कीर्तिको कन्या दिखायी दो। शरकालीन चन्द्रमाकी भाँति उसकी कान्ति थी। रूप मनको हरनेवाला था। अतः वे अत्यन्त आनन्दमं भर गर्यी । तुरंत उन्होंने मङ्गल-विधान करवाया और पुत्रीके कल्याणकी कामनासे दो छाख गौएँ ब्राह्मणोंको दान कीं । श्रेष्ठ देवताओंको भी जिनका दर्शन मिलना कठिन है, मनुष्य करोड़ों जन्मोंतक तप करते हैं, परंतु जिनका साक्षात् नहीं कर पाते; वे ही श्रीराधिकाजी वृषभानुके यहाँ स्वयं प्रकट हुई । गोपियोंने उनका लालन-पालन किया । यह प्रायः सभी जानते हैं । सिखयाँ पालनेमें राधिकाजीको झलाया करती थीं।

प्रेड्डे खिचद्रत्नमयूखपूर्णे सुवर्णयुक्ते कृतचन्द्रनाङ्गे। आन्द्रोलिता सा ववृध्वे सखीजनैदिंने दिने चन्द्रकलेव भाभिः॥ श्रीरासरङ्गस्य विकासचिन्द्रका दीपावलीभिवृष्यानुमन्दिरे। गोलोकचूडामणिकण्ठभूषणां ध्यात्वा परां तां भुवि पर्यटाम्यहस्॥ (गर्गसंहिता १।८।११-१२)

'वह पालना सुवर्णसे बनाया गया था। उसमें रत्न जडे हुए थे। चारों ओर चन्दन छिड़का गया था। प्रतिदिन राधिकाजीका श्रीविग्रह बढ़ता जाता था। ठीक उसी प्रकार, जैसे ग्रुक्कपक्षमें प्रतिदिन बढ़ते हुए प्रकाशसे चन्द्रमाकी कलामें विस्तार होता जाता है। जो रासमण्डलको आह्वादित करनेवाली स्वच्छ चाँदनी हैं, जिन्होंने चूषभानुके भवनको अनन्त उच्च्वल दीपाविलयोंके समान प्रकाशित कर दिया है तथा जो गोलोकमें चूडामणिके रूपमें विराजमान भगवान् श्रीकृष्णके गलेकी हार हैं, उन पूजनीय राधिकाजीका घ्यान करके मैं पृथ्वीपर विचर रहा हूँ।

### श्रीष्ट्रपभातु तथा श्रीकीर्तिजी पूर्वजन्ममें कौन थे ?

श्रीनारदजी कहते हैं—तदनन्तर बहुलाश्वके पूछनेपर नारदजीने श्रीवृषमानु तथा श्रीकीर्तिजीके पूर्वजन्म तथा वरदानका इतिहास सुनाया । देवर्षि नारदजी बोले-एक राजा नग थे। उनके यहाँ सुचन्द्र नामक पुत्रका जन्म हुआ। सुचन्द्र अत्यन्त बङ्भागी थे। राजाओंके ऊपर भी उनका शासन था । वे चक्रवर्ती थे। उन्हें साक्षात् भगवान्का अंश माना जाता था। उनका शरीर बड़ा ही कोमल था। ( अर्थमा आदि ) पितरोंके यहाँ संकल्पमात्रसे तीन कन्याएँ उत्पन्न हुई । तीनों बढ़ी ही कमनीय-पूर्ति थीं । उनके नाम थे-कळावतीः रत्नमाळा और मेनका। कळावती सुचन्द्रके साथ व्याही गर्यो । सुचन्द्र बड़े विद्वान् और भगवान्के अंशावतार थे। रत्नमाळा विदेइ (जनक) को समर्पित कर दी गर्यी और गिरिराज हिमालयने मेनकाका पाणिप्रहण किया । पितरोंने अपनी रुचिके अनुसार ब्राह्मविधिसे ये कन्याएँ दान कीं । रत्नमाळासे सीताजी प्रकट हुई । मेनकाके गर्भसे पार्वतीजीका अवतार हुआ । महामते ! इन दोनोंकी कथाएँ पुराणोंमें जगह-जगह वर्णित हैं। तदनन्तरः पत्नी कळावतीको साथमें लेकर सुचन्द्र गोमती नदीके तटपर स्थित एक वनमें चले गये । उन्होंने ब्रह्माजीकी तपस्या की । वह तप देवताओं के वर्षसे बारह वर्षोतक चलता रहा। पश्चात् ब्रह्माची वहाँ पधारे और उन्होंने सुचन्द्रको वरदान दिया-

• तुमलोग मेरे साथ स्वर्गमें चलो और वहाँ नाना प्रकारके आनन्दका उपभोग करो । समय आनेपर तुम दोनों पृथ्वीपर उत्पन्न होओगे । द्वापरके अन्तमें गङ्गा और यमुनाके वीचः भारतवर्षमें तुम्हारा जन्म होगा । तुम्हीं दोनोंसे स्वयं परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णकी प्राण-प्रिया देवी राधिकाजी पुत्रीके रूपमें प्रकट होंगी । उसी समय तुम्हें परम धाम प्राप्त होगा ।

श्रीनारदजी कहते हैं - इस प्रकार ब्रह्माजीका वरदान हुआ । वह महान् पवित्र तथा कभी भी निष्फल होनेवाला नहीं था। अतः उसीके प्रभावसे भूमण्डलपर कीर्ति तथा वृषमानु हुए । कन्नौज देशमें एक राजा थे । भलन्दन नामसे उनकी प्रसिद्धि थी। उन्होंके यहाँ यज्ञकुण्डसे कलावतीका प्रादुर्भाव हुआ। कलावती अपने पूर्वजन्मकी सारी बातें जानती थीं । उनका खभाव भो बहुत विलक्षण था। सुरभानुके घर सुचन्द्रका जन्म हुआ । उस समय वे वृषभानु नामसे विख्यात हुए। उन्हें भी पहले जन्मका सरण था। गोपोंमें उनकी प्रधानता थी। वे इतने सुन्दर ये कि एक दूसरे कामदेव ही माने जाते थे। नन्दजीकी बुद्धि बड़ी निर्मल थी। उन्होंने दोनोंका परस्पर सम्बन्ध जोड़ दिया। उन दोनोंको पूर्वजन्मकी स्मृति तो थी ही। अतः वे दोनों चाहते भी ऐसा ही थे। जो मनुष्य इस वृषमानु और कलावतीके उपाख्यानका श्रवण करता है। वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। अन्तमें वह भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके परमधामका अधिकारी भी होता है।

(गर्गसंहिता १ । ८)

नारदपुराणमें लिखा है-

### श्रीराधा-जन्माष्टमी-व्रत

नारदपुराण पूर्वभागः अध्याय ११७ में श्रीराधा-जन्माष्टमीव्रतका वर्णन करते हुए सनातन मुनिने कहा है—

'भाद्र ग्रुक्ला अष्टमीको मनुष्य 'राधा-व्रत' करे। कल्डास्थापन करके उसके उपर श्रीराधाकी स्वर्णमयी प्रतिमाका पूजन करना चाहिये। मध्याह्वकालमें श्रीराधाजीका पूजन करके एक भुक्त व्रत करे। XXX विधिपूर्वक राधाष्टमी-व्रत करने से मनुष्य व्रजका रहस्य जान लेता है तथा राधा-परिकरों में निवास करता है।"

इसी प्रकार आदिपुराणः तन्त्र और अन्य कई प्राचीन प्रन्थोंमें भी राधा-प्राकटय तथा व्रतका वर्णन आया है ।

western-

<sup>\*</sup> श्रीराधा-जन्माष्टमी-व्रत-महोत्सवके सम्बन्धमें पूजाविधि, योगपीठ-पूजन, मण्डल्स सिखयोंके नाम, स्थान, पूजा-विधान भादि सभी भावस्यक विषयोंपर प्रकाश डालनेवालो 'श्रीराधा-जन्माष्टमी-व्रत-महोत्सवकी प्राचीनता, महिमा और पूजाविधि' नामक प्रक पुष्तिका गीताप्रेससे निकली है। तीस पैसे मुख्य है। उसे अवस्य पढ़ना चाहिये।

### श्यामका स्वभाव—८

( लेखक-श्रीसुदर्शनसिंहजी )

अधूरा कुछ नहीं लेता कन्हाई। यह इसका स्वभाव है कि लेगा तो पूरा लेगा और नहीं तो लेगा ही नहीं। आप इसे आधा चित्तः आधी बुद्धि देना चाहते हैं! लाख प्रयत्न कर लीजिये—मुख फुलाकरः पीठ फेरकर रूठे बैठा रहेगा। देखेगा भी नहीं। न आधाः न तीन चौथाई— देना है तो पूरा दीजिये। इसने स्पष्ट कह रक्खा है—

'मच्येव मन आधत्स्व मिय बुद्धि निवेशय।'

'मन मुझमें ही रख दो ! बुद्धिको मुझमें प्रविष्ट करो !'

इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजीको कहना पड़ा—

ंजरउ सो संपति सदनसुख सुद्दद मातु पितु भाइ। सनमुख होत जो रामपद करइ न सहस सहाइ॥१

जिर जाहु सो जीवन जानिकनाथ जिये जगमें तुरहरो बिनु हैं।

'जो श्रीरामके चरणोंके सम्मुख होनेमें सहर्ष सहायता न करें — विरोधकी बात तो बहुत दूर, जो बेमनसे सहायता करें, उन सम्पत्ति, यहसुख, सुहृद्-सम्बन्धी, माता-पिता, भाइयोंको और उस अपने जीवनको भी, जो तुम्हारा नहीं हो गया, जलने दो ! आग लगे उनमें ।'

संसारका सुख-सम्मान भी और कन्हाईका प्रेम भी श्र यह नहीं होनेका है । माता-पिता, माई, स्त्री-पुत्र, घर-परिवार, शरीरकी आसक्ति भी बनी रहे, आप इनकी सुरक्षा, श्रीवृद्धिके लिये भी चिन्तित रहें और बाबा नन्दका लाइला भी आपका हो जाय, यह हो नहीं सकता।

कन्हाई आपका—सदा सदाका आपका ही है। सत्य यही है कि इस वनमाली, मयूरमुकुटीके अतिरिक्त कोई आपका नहीं; किंतु आपने ही तो इसे रूठनेको विवश्च किया है। आप इसके हैं क्या ? पूर्णतः इसके हैं आप, तो यह आपका और इसके अतिरिक्त भी कोई, कुछ आपका है तो—त्रजराजकुमारके स्वभावमें अधूरा अर्पण स्वीकार करना नहीं है। वड़ा छजाछ है यह। आपके समीप आपके हृदयमें कोई-कुछ और होगा तो यह वहाँ नहीं आयेगा। यह छेगा—स्वीकार करेगा तो पूरा हृदय—अन्यया विल्कुल नहीं।

जीवनका सम्पूर्ण समर्पण—इससे तनिक भी कम श्रीकृष्णको स्वीकार नहीं है। आपने इसपर कभी विचार किया है ? आप अनन्तको पाना चाहते हैं। आपके समीप लोटा हो या घड़ा, समुद्र आवेगा उसमें ? अनन्त समुद्रकी प्राप्तिका एक ही उपाय है—आप पूरेके पूरे समुद्रमें उतर जाइये। आप समुद्रके और समुद्र आपका!

एक सन्जनने कहा—'आप कहते ठीक हैं; किंतु. ''' भाई मेरे ! किसने कहा आपसे कि आप कन्हाईके पीछे पड़ें ? लोग कहते हैं और जन्म-जन्मके आपके संस्कार समर्थन करते हैं कि लोक-मर्यादा, लोक-सम्मानका ध्यान रखना चाहिये । अपने तथा अपने आश्रितोंके पालन-पोषण, रक्षण, वर्षनका प्रयत्न करना चाहिये । धनः यद्या, पदकी रक्षा-प्राप्तिसे उदासीन नहीं होना चाहिये । चाहिये ! चाहिये | चाहिये—ठीक, सव चाहिये और इसमें आप सावधानीसे लगे रहें यह भी चाहिये—अव कृपा करके ब्रजेन्द्रनन्दन और उनका प्रेम चाहिये, यह मत किंदे ! क्योंकि यह चाहिये तो, दूसरा सव 'चाहिये' छोड़े बिना उपाय नहीं है । आप एक साथ दो विपरीत दिशाओंमें नहीं चल सकते ।

आपने सुना है ? न सुना हो तो सुनिये कि मस्त मौछा संत कबीर क्या कह रहे हैं—

किंबरा खड़ा बजारमें किंबे कुआठी हाथ। जो घर फूँके आपनाः चलै हमारे साथ॥'

कवीर जल्ती लकड़ी लेकर खुले वाजारमें खड़ा है। जिसे अपना घर फूँकना हो, वह हमारे साथ चले।

अपना घर क्यों फूँकना ? इसिलये कि कवीरके साथ चलता है। अपना घर भी वनाये रक्लो और इस प्रेमके पंथपर भी चलो, यह वननेवाली वात नहीं है।

लोकमर्यादा, लोक-लोक—किंतु कभी सोचा आपने कि यह लोक क्या है ! में अपवादकी वात नहीं करता, सव नियमोंमें थोड़े अपवाद होते हैं, किंतु उनसे नियम अनियम नहीं हो जाते । नियम यह कि यह सब संसार, संसारके समस्त सम्बन्ध मायिक हैं। माया किसीको प्रसन्नतासे अनुमति देती है कि वह उसके चेरेको नष्ट कर दे !

माता-पिता, पित-स्त्री, पुत्र-भाई, परिवार-सम्बन्धी, समाज—किसीने प्रसन्नतासे कभी किसीको स्थामका होने दिया है कि आप अपने लिये ऐसी आशा किये बैठे हैं ? मीराँ, प्रह्लाद, ध्रुव—किसीको तिल-तिल तड्पाया गया। किसीको प्रलोभन दिया गया। पीछे उसकी पूजा समाज कर लेता है। लोकने कभी वर्तगानका सम्मान नहीं किया। यह तो भूतको पूजनेवाला है।

माता-पिता कहते हैं— 'वचा आस्थाहीन है। वह न जप करताः न पूजा। मन्दिरोंमें भी उसकी श्रद्धा नहीं। गुरुजनोंका सम्मान नहीं करता। भगवान्का भजन करना चाहिये उसे।'

थोड़िसे समझदार माता-पिता ऐसा कहते चाहते हैं। अन्यथा तो समाज जैसा है—आप जानते ही हैं। किंद्य यदि यचा सचमुच भजन-पूजनमें लगने लगे तो वही कहते हैं—'इसे समाजका भी तो ध्यान रखना चाहियें।'

्बचा उदासीन हो रहा है। वह ठीक-ठिकानेके वस्त्र भी नहीं पहिनता। उसे विवाह करना चाहिये। कुलपरम्परा चलानी चाहिये। कुल कमाना-धमाना चाहिये। लीजिये— उसे पता नहीं क्या-क्या करना चाहिये। एक साथ उसे अनुरक्त और विरक्त दोनों होना चाहिये—हैन अद्भुत माँग!

इस प्रकारका तो यह समाज है। समाजके अच्छे, आस्थावान् धार्मिक माता-पिता, सगे-सम्बन्धी हैं और दूसरी ओर यह नटखट यशोदाकुमार है कि यह कहता है—'सबकी सुननी, माननी हो तो चुपचाप उघर ही लगे रहो। मेरी ओर आनेका दमलम हो तो केवल इधर देखों! दूसरी सब ओरसे ऑख-कान बंद कर लो। मत सुनो कि दूसरे क्या कहते हैं। मत देखों कि दूसरोंका—देहका भी क्या होता है। मेरी ओर ही देखों तो मैं तुम्हारी ओर देखूँगा।'

'अपने उपार्जनका'''' भाग मैं अवस्य धर्ममें लगा देता हूँ ।' एक सेटजीने कहा ।

'आप धर्मात्मा हैं।' मैं और क्या कह सकता था। वे सचमुच उत्तम धर्मात्मा हैं। लेकिन कन्हाई धर्मके बन्धनमें तो नहीं आता।

अ(पको उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होगी। यह आखासन
 तो उन्हें शास्त्रने दे रक्खा है; किंतु भगवत्प्राप्ति !

स्याम उपार्जनका अमुक भाग लेकर संतुष्ट होनेवाला नहीं है। इसे तो पूरा उपार्जन चाहिये। आप श्रीकृष्णको चाहते हैं ? तब अपनी पूरी गद्दी, पूरा जीवन इसके नाम कीजिये! यह इसका कोई भाग लेने नहीं आयेगा !

महाभारतका युद्ध होना या । युद्धमें सहायताके लिये द्वारिकानाथको आमन्त्रित करने दुर्योघन और अर्जुन साथ ही द्वारिका पहुँचे । दुर्योघन दो क्षण पहिले पहुँच गये; किंद्ध श्रीकृष्ण शयन कर रहे थे, अतः सिरहानेकी ओर वे सिंहासनपर चुपचाप बैठ गये । अर्जुन दो क्षण पीछे पहुँचे और अपने नित्य-सलाके चरणोंके समीप पर्यक्कपर ही बैठ रहे ।

निद्रा टूटी । उठे :श्रीद्वारिकाधीश । चरणोंके समीप बैठे अर्जुनपर दृष्टि पड़ी तो झटपट उठते हुए बोले— 'अरे ! अर्जुन ! कैसे अकस्मात् आये !'

दुर्योघन चौंके । लगा कि बात बिगड़ी । बोल पड़े— भैं पहिले आया हूँ ।'

'ओह, आप !' श्रीकृष्णने मुख घुमाकर देखा । दोनों-की प्रार्थना सुनी और बोले—'युद्धमें एक ओर मैं अकेला रहूँगा । शस्त्र नहीं लूँगा । दूसरी ओर मेरी सशस्त्र पूरी नारायणी सेना रहेगी; किंतु कुरुराज ! अर्जुन आपसे छोटे हैं । मैंने पहले इन्हें देखा है । इनको पहले अधिकार है कि ये इन दोनोंमें जो चाहें सुन लें।'

अर्जुनने बड़े उल्लाससे कहा—'मैंने तुम्हें लिया।' दुर्योघन बड़ी आतुरतासे बोले—'ठीक है, ठीक है। मैं सेना स्वीकार करता हूँ। आप तो युद्धमें अस्त्र लेकर लड़ेंगे नहीं ?'

'नहीं । मैं अस्त्र नहीं सूँगा ।' श्रीकृष्णने आश्वासन दिया । दुर्योधनने प्रसन्नतापूर्वक विदा स्त्री ।

'अर्जुन ! तुमने यह क्या किया ?' हँसते हुए श्रीकृष्ण बोले । 'तुम्हें युद्ध करना है और उसमें विजय पानी है । द्वारिकाकी नारायणी सेनाका पराक्रम तुमसे अविदित नहीं है । उसे विपक्षमें देकर तुमने राख्नहीन मुझको क्यों चुना ?'

'श्याम! ठगो मत सुझको।' अर्जुनने दृढ़ स्वरमें कहा। 'पाण्डुपुत्र पराजित हों या विजयी। तुमको त्यागकर हमें त्रिभुवनका निष्कण्टक साम्राज्य भी नहीं चाहिये। जो जाता हो, जाय; जो नष्ट होता हो, नष्ट हो; किंतु तुम हमारे रहो। तुमको हम छोड़ नहीं सकते।'

कन्हाई सारिय बना अर्जुनका । जो इसको चाहता है—जो इसके लिये सब उत्पर्ग किये बैठा है, कन्हाई उसका । वह जो बनावे, कन्हाई वह बननेको प्रस्तुत । वह जो करावे, कृष्ण वह करनेको उद्यत ।

× ×

'आप द्रोणाचार्यसे कहिये कि अश्वत्थामा मारा गया ।"धर्मराज युधिष्ठिरसे श्रीकृष्णने कहा ।

'श्याम! सत्य तो नहीं है यह। मीमसेनने तो केवल अश्वत्थामा नामक हाथीको मारा है।' परम धर्मात्माः सत्यके सच्चे पुजारी युधिष्ठिर हिचक गये।

. भीं कहता हूँ—मेरी आशा है कि आप कहिये। श्रीकृष्णने कहा।

'अस्वत्थामा हतो नरो वा कुंत्ररो वा ।' युधिष्ठिरने यह कहा । कहा जाता है कि युधिष्ठिरका रथ भूमिसे दो अंगुल ऊपर रहता था। इस असत्यके छल-वचनके कारण भूमिसे लग गया । इस वचनके कारण युधिष्ठिरको स्वर्ग जाकर नरक-दर्शन करना पड़ा ।

क्यों ऐसा हुआ ? इसलिये कि युधिष्ठिरने श्रीकृष्णकी आज्ञा बिना हिचक और यथावत् स्वीकार नहीं की । युचिष्ठिरको नरकका दर्शन करा लेते यमराज—साहस या उनमें ?

श्रीकृष्णने कहा अर्जुनसे युदारम्भमें ही— सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज । अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा श्रुचः॥

यह धर्म और यह अधर्म ! इस धर्मसे यह होगा—इस अधर्मसे यह ! व्यर्थकी चिन्ता है यह सव ! धर्मका फल है स्वर्ग ! आपको स्वर्ग चाहिये या श्रीकृष्ण-प्रेम ! कन्हाई फहता है—'सब धर्मोंको—सब धर्मोंके आश्रयको—इस धर्माचरणसे यह होगा, इस धर्माचरणके न करनेसे यह दोष होगा—इन सबको छोड़ दो ! मत चिन्ता 'करो ! इनकी । केवल मेरी शरण लो ! मेरे आश्रयको ग्रहण करो ! डरो मत ! शोक मत करो ! सब पार्पोसे तुम्हें में छुड़ा दूँगा।'

मय किसका १ धन-धर्म अर्थात् कायिक सुख-समृद्धिः सुयश-सम्मानका १ परलोककी बात में नहीं करता । आप मी नहीं करते । आज कदाचित् ही कुछ थोड़े लोग हों जो स्वर्गकी चिन्ता करते हों और नरकका भय १ कन्हाईको अपनाने जो चलते हैं उनको नरकसे भय होगा १

सरगनरक अपवरग समाना। जहँ तहँ दीख घरे घनु बाना॥

है यह कायिक सुख-समृद्धि और सम्मानका मोह ही— नाम आप इसे कर्तव्य दे लें या और कुछ भव्य नाम देनेसे तो तथ्य वदलेगा नहीं । स्थामका प्रेम और मोह साथ नहीं रह सकते ।

जहाँ राम तहँ काम नहिं, जहाँ काम नहिं राम ।

तुलसी कवहुँ कि रहि सकहिं, रिब-रजनी इक ठाम ॥

'एक सजनने कहा—'सत्संग, कथा, कीर्तनादिसे दूर
ही रहना चाहिये। आजकल इसके बहाने ठगनेवाले बहुत
हो गये हैं।'

मैंने पूछा—'ठगनेवाले क्या ठगते या ठग सकते हैं ?' उनका कहना था—'धन और धर्मतक भी।' पहली वात—धर्मनिष्ठका धर्म ठगे जानेकी वस्तु है ? उसे कोई ठग सकता है ?

धर्म क्या—यह भी समझा है आपने या रूढ़ मान्यतामें मात्र धर्म हैं ? आचारनिष्ठका धर्म आचार और भक्तका धर्म भगवत्प्रेम । इस प्रेमको कोई ठग सकता है ?

'सर्वधर्मान् परित्यज्य' इसका अर्थ क्या आपने यह माना है कि 'सर्वार्थान् सुसंरक्ष्य ?'

'लोकेऽपि तावदेव' केवल वैदिक मर्यादामें ही नहीं— लौकिक व्यवहारमें भी उतना ही पालन—यहाँ भी यही आदर्श—

तद्तुयूकाचरणं तद्विरोधिषूदासीनता थ।

जिसे आप त्यागने चले हैं, जिससे आपको उदासीन होना है, उसे कोई ले ले। कोई उसका उपयोग कर ले— आपको दु:ख क्यों ! शौचालयमें आप मल त्याग आये, कभी चिन्ता करते हैं कि उस मलका कौन क्या करता है !

'धन-सम्बन्ध, प्रतिष्ठाके प्रति इतना निरपेक्ष होना तो बहुत कठिन है।'

ठीक कहते हैं आप। इसीलिये कन्हाईको अपना बना लेना भी बहुत कठिन है। यह श्रीव्रजेन्द्रका इकलौता कुमार बहुत हठी है। यहुत बिगड़ा स्वभाव है इसका। यह कुछ थोड़ा लेना जानता नहीं। इसे तो सम्पूर्ण लेना और फिर अपनेको सम्पूर्ण देना ही आता है।

आपका सम्पूर्ण कितना है, कैसा है—यह प्रश्न नहीं है। आप सम्राट् हैं तो पूरा साम्राज्य और कंगाल हैं तो फूटे पात्रकी पूरी पूँजी—लेगा यह जो आपके पास है, वह पूरा। अच्छा-बुरा, भरा-खाली जैसा हृदय है, पूरा लेगा यह। इसे पूरा ही पाया जा सकता है और उसका यही मार्ग है।

### ममता-मोहका बन्धन

#### [ पकाङ्की नाटक ]

( लेखक--डॉक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्० ए०, पी-एच्० डी० )

#### प्रथम जीवन-झाँकी

जीवनसे विरक्त भगवद्गिक्तमें पगे गेरुवाँ वस्त्र धारण किये एक संन्यासी नदीमें स्नान कर पर्णकुटीमें आते हैं। उनके शरीरपर नग्नावस्थाको ढकनेमात्रके लिये एक छोटी-सी जीर्ण-शीर्ण कौपीनमात्र है। वस्त्र नामकी किसी चीजसे उन्हें माया-मोह नहीं है। वैरागीको सांसारिक वस्तुओंसे क्या लगाव! उनके गीले शरीरसे पानी अब भी टपक रहा है।

किंतु उनकी कौपीन अब इतनी जर्जर अवस्थामें है कि वे कठिनतासे अपना नंगापन ढक पाते हैं। कौपीन बदल-कर नया ले लेनेकी बेहद जरूरत है, लेकिन संसारके माया, ममता और मोइसे छूटे हुए साधुका ध्यान उस ओर नहीं है। अपने शिष्योंको विधा-दान देना, उपदेश करना, साधन, पूजन, स्वाध्यायमें लगे रहना ही उनके जीवनका कम है। वे अपना अधिकांश समय शिष्योंके जीवन-निर्माणमें ही बितासे हैं। उनके शिष्य उनकी वैरागी हत्तिसे चिन्तित रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके गुरुको जीवन बितानेकी सभी आवश्यक वस्तुएँ मिलती रहें, जिससे वे अधिक दिनों-तक अध्यापन-कार्य करते रहें।

शिष्य गुरुजीकी नग्नावस्था देखकर मन-ही-मन दुखी हैं। वे प्रायः सोचा करते हैं कि कैसे गुरुजीकी सेवा करें। फटी कौपीन देखकर उनको बड़ा विक्षोम होता है। क्या करें कि गुरुकी मर्यादा बनी रहे !

उस दिन शिष्य अपना प्रस्ताव इन शब्दोंमें गुरुजीकी सेवामें रखते हैं—

एक शिष्य—( विनम्न और आदरभरे स्वरमें ) गुरुदेव ! हम शिष्योंके मनमें आपके प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति है । कई बार हम सबने आपके सामने एक प्रस्ताव रखनेकी बात सोची, पर रुष्ट करनेके डरसे न कह सके ।

दूसरा शिष्य—( साग्रह ) गुरुदेव ! संचमुच हम सबकी तरफ्से आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। पर आपको नाराज करनेके भयसे कुछ निवेदन करते नहीं बनता । आज तो आपको हमारा विनम्र निवेदन सुनना ही होगा आजा मिले, तो कुछ निवेदन करें ..... (चरणोंपर गिरकर पैर पकड़ते हैं। विरक्त साधु शिष्योंको पुत्रवत् प्यार करते हैं। वे दयाई हो उठते हैं।)

गुरुदेव—( दयाई स्वरमें हिर्षित मुद्रा ) अंच्छा " अच्छा !! तुमलोग नहीं मानते, तो कहो, क्या कहना चाहते हो ? में माया-मोहसे दूर हूँ । सांसारिक बन्धनों में नहीं फँसना चाहता हूँ " दुनिया छोड़ चुका हूँ । कुछ ऐसा प्रस्ताव न रखं देना कि मैं दुनियां के प्रलोभनमें फिर फँस जाऊं " यह मायां बड़ी ठगंनी है । तरह-तरहसे अपने फरें फेंकती रहती है । मैं अपने शिष्योंका पुत्रवंत् प्रेम करता हूँ । उनके मनकी बात सुनना मेरा कर्तव्य हो जाता है ।

पहला शिष्य—( चुपकेसे दूसरेसे ) 'तुम्हीं कहो ! मुझे तो भय होता है कि कहीं गुरुदेव प्रस्ताव सुनकर नाराज न हो जायँ।'

दूसरा शिष्य-ध्यच्छा, हो मैं ही निवेदन कर देता हूँ।'
पहका शिष्य-ध्युरुदेव ! यह जो कह रहे हैं, वह हम
सबकी ओरसे समझियेगा।'

दूसरा शिष्य-गुरुदेवः आपके पास नग्नावस्था दकनेको केवल एक ही फटी जीर्ण कौपीन है। अब वह इतनी जीर्ण हो जुकी है कि तन दकनेमें असमर्थ है। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि शरीर-रक्षणका कर्तव्य निमा सके। वह तो वस्त्रका उपहासमात्र है!

पहला शिष्य—( आदरसहित ) आपके पास केवल यही कौपीन है। उससे स्नान करने उसे साफ करने फिर पहननेमें आपको बड़ा कष्ट होता है। आपकी यह स्थिति नहीं देखी जाती। यदि एक और कौपीन हो तो उसे धारण कर गंदी कौपीनको साफ कर लिया जाया करे। सफाईकी दृष्टिसे आपके पास दो कौपीनका होना आवस्यक है।

दूसरा शिष्य-गुरुदेव ! यह जरूरत देख हम एक और कौपीन आपके लिये पहलेसे ही ले आये हैं। कई बार इसे भेंट करनेका साहस किया, किंतु संकोच और भयके कारण प्रस्तुत न कर सके। (कौपीन दिखाता है) देखिये, यह नयी कौपीन है। विशेषरूपसे आपके लिये लाये हैं। (अनुनय करते हुए) लीजिये, इसे धारण कर लीजिये। हमें कदापि निराश न करें । बड़ी आशा और श्रद्धासहित यह तुच्छ मेंट प्रस्तुत कर रहे हैं ।

गुरुदेव-( कौपीन हाथमें लेकर ) यञ्चा ! मैं विरक्त साधु हूँ । संसारको त्याग संन्यासीका निर्मोह वैरागी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । त्याग जीवनका एक आवश्यक धर्म है, जीवन-शोधनका राजमार्ग है । संसारसे विरक्त होनेपर ही मोक्षकी प्राप्ति सम्भव हो सकती है ।

पहला शिष्य—गुरुदेव! आप तो सब कुछ छोड़ चुके हैं। इम आपका त्यागमय जीवन देखते रहते हैं। आपने ही तो हमें सिखलाया है कि इन सभी बार्तोका त्याग किया जायः जो मनुष्यके लिये अशुभ हैं। बुरी चीजेंका त्याग करनेपर ही तो शुभकी प्रतिष्ठा होगी।

दूसरा शिष्य-लेकिन एक दूसरी कोपीन रखना तो अत्यन्त आवश्यक है। मल-मूत्र-विधर्जनमें भी पहनी हुई कोपीन अपवित्र हो सकती है। स्वास्थ्य और पवित्रताकी हिष्टिसे दूसरी कोपीन लेनी जल्दी है। हमपर दया करें और इसे स्वीकार करें।

गुरुदेव—बच्चो ! आदमीका यह जीवन एक पगडंडी है और यह पगडंडी बढ़ी लंबी है । संसारका मोह बड़ा विचित्र है । मोह और ममतासे बचनेके लिये . नित्य सावधानीके साथ त्याग करना पड़ेगा ही । मेरे लिये तो एक ही कौपीन बहुत है। व्यर्थ माया-मोह बढ़ानेसे क्या लाम !

(दोनों शिष्य गुरुदेवके पाँनोंमें लोटने लगते हैं। उन्हें दया आ जाती है। पुत्रवत् वात्सल्यके कारण वे शिष्योंके प्रेमपूर्ण आपहको स्वीकार कर कौपीन-जैसी तुन्छ भेंटको स्वीकार कर लेते हैं। दया परमात्माका गुण है। परमात्माका यह दिव्य गुण उन्हें अभिमृत कर लेता है।)

गुरुदेव-अच्छा, अच्छा, तुम दोनोंका इतना प्रेमपूर्ण आग्रह है, तो स्वच्छताकी दृष्टिसे में इस कौपीनको छे छेता हूँ । इसे धारण करूँगा, तवतक तुम पुरानी कौपीनको धोकर साफ कर दिया करना । तुम्हारा मन रखना है ।

दोनों शिष्य-( हर्षित होकर ) अहह ! गुक्देवने हमारी तुच्छ मेंट स्वीकार कर छी । एक कौपीन घोकर सुखा दी जायगी, तबतक आप दूसरी धुळी हुई पहिन लिया कीजियेगा । गुरुजी ! हम प्रेमसे यह चीज लाये थे । अब तीर्थयात्रापर जा रहे हैं । बहुत दिनोंमें वापस लौटेंगे । हमें

यह संतोष है कि हमारे गुरुदेवने हमारी तुन्छ भेंट स्वीकार कर की है।

गुषदेव-अच्छा, तुमलोग तीर्थयात्रापर जा रहे हो। खैर, यह भी जरूरी है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यहाँ और भी चेले हैं, तबतक वे देख-रेख करेंगे। तुम जल्दी ही वापस आनेका प्रयत्न करना।

(दोनों शिष्य आदरसिंहत प्रणाम कर चले जाते हैं। गुरुदेव अब पर्णकुटीमें अकेले हैं। गुरुजी नयी कौपीनको एक ओर सावधानीसे रख लेते हैं।)

ससीपके बिलसे चूहे निकले और नयी कौपीनको कुतर-कुतर करने लगे । एकाएक संन्यासीका ध्यान उधर गया। तो विक्षुब्ध हो उठे । कितने स्नेहसे भेंटस्वरूप दी हुई चीज है और ये दुष्ट चूहे उसीको काटने लगे !

गुरुदेव—(चिद्रकर क्रोधभरे स्वरमें) नयी कौपीन लिये देर नहीं हुई और दुष्ट चूहोंने उसे निर्ममतासे कुतर-कुतरकर नष्ट करना गुरू कर दिया। बेरहम चूहे कपड़ा नहीं छोड़ते। जब देखो, तब कपड़ेको काटने लगते हैं। कुटियामें तनिकसा कपड़ा आते ही एक नयी गुसीबत गुरू हो गयी। मैंने शिष्योंसे पहले ही कहा था कि मुझे दूसरी कौपीन नहीं चाहिये। मेरे लिये एक ही यथेष्ट है। मैं मोहके बन्धनमें नहीं बँधना चाहता, पर क्या करूँ ? वे बुरी तरह हठ करने लगे, तो उनका मन रखनेके लिये यह कौपीन रख ली थी।

#### ( पक शिष्यका प्रवेश )

गुरुदेव—देखों श्रीधर! कौपीन लिये देर नहीं हुई कि चूहोंकी नयी मुसीवत ग्रुरू हो गयी। कमबख्त किस वेरहमीसे नयी कौपीनको काट रहे हैं। यह कितनी उपयोगी है, विल्कुल नयी है, वह बात भी तो मूढ़ नहीं समझते। यस, कुतरे जायँगे "मैंने पहले ही कहा था कि मुझे दूसरी कौपीन-ओपीन नहीं चाहिये। वैरागी साधुको माया-मेहसे क्या काम!

श्रीघर—गुरुदेव ! आप ठीक कहते हैं । सचमुच नयी कौपीनपर ही इन्होंने अपने तीखे दाँत गड़ा दिये हैं । लिये देर नहीं हुई और इन्होंने परेशान करना प्रारम्भ कर दिया "लेकिन" "इसे आप फेंक क्यों नहीं देते !

गुरुदेव-फेंक क्यों नहीं देते ? यह क्या कहा तूने ! अरे फेंक दूँगा, तो हेमेन्द्र और सत्येन्द्रकी प्रेमपूर्वक दी हुई भेंटकी

अवज्ञा जो होगी। वे लोग भला क्या कहेंगे कि गुरुजीने इमारी श्रद्धा और स्नेहकी वस्तुको फेंक दिया ?

श्रीवर—चूहोंकी परेशानी तो भविष्यमें और भी बढ़ती ही जायगी। क्या किया जाय १ एक तरीका है—आप कहें े तो कहींसे एक विल्ली ले आऊँ।

गुरुदेव-हाँ, हाँ, ठीक है। बिल्छीके डरसे कुटियाके सब चूहे विछोंमें बैठे रहा करेंगे। बाहर निकलकर वस्त्रोंको कुतरनेकी हिम्मत न होगी। दुष्टोंको भय दिखाकर दयाना चाहिये। अभी जा—एक तगड़ी-सी विल्छी ले आ। देर न कर जल्दी जा। विल्छी आ जानेपर फिर ये चूहे कुटियाकी किसी भी चीजको नष्ट न कर सकेंगे। बिल्डोंमें पड़े सड़ा करेंगे ""

श्रीघर—जो आज्ञा, मैं जल्दी ही बिल्ली लाता हूँ। (चला जाता है)

गुरुदेव-( अपने आप ) शठको शठसे ही दबाया जा सकता है। ये चूहे बिल्लीसे ही वशमें आयेंगे। इस समय बिल्ली ही इनके दमनका एक उपाय दीखता है।

( शिष्यका बिल्ही लेकर प्रवेश )

श्रीषर—लीजिये गुरुदेव, आपकी आज्ञा हुई और यह बिल्ली हाजिर है। देखिये, कितनी सुन्दर है यह ! संयोगसे इधर पास ही मिल गयी। यह किसीकी पाली हुई-सी प्रतीत होती है। शायद किसीने अपने घरसे निकाल दी है। नये घरकी तलाशमें घूम रही थी। इसे भी नया सुखदायक घर मिल जायगा और आप भी चूहोंकी परेशानीसे यच जायँगे।

गुरुदेव-ठीक, ठीक ! विल्लीको देखते ही कुटियाके सब चूहे भाग खड़े हुए हैं। भला, डरके सामने वे कैसे टिकेंगे ! मेरी सजनताका अनुचित लाभ उठा रहे थे अवतक।

(कुटियाके सब चूहे बिलोमें घुसे बैठे हैं। विल्ली कूदती हे और प्रेमसे सन्यासीके पाँव चाटती हे। अपने कोमल बालोंको उससे रगड़कर ममता प्रकट करती है। गुरुदेव खुशीका अनुभव करते हैं।)

गुरुदेव-अहह ! इस बिल्लीमें मेरे प्रति कितना स्नेह है ! यह मुझे कितना चाहती है । शरीरसे चिपट-चिपट जाती है । इन अधम कहलानेवाले जीवोंमें भी कितना ममत्व है । यह तो ऐसी लगती है जैसे पूर्वजन्मकी कोई बाल-सहचरी ही हो। यह तो मुझे अपनी-सी जानी-यहचानी लगती है।

( बिल्ली इधर उधर अकेली घूमती है । ऐसा लगता है जैसे वह अपने-आपको अकेला अनुभव कर दुखी हो रही हो।)

एक शिष्य-( भारी मनसे ) यह विल्ली इस कुटियामें अकेलापन-सा अनुभव कर रही है।

दूसरा शिष्य-यहाँ और कोई--और जीव भी तो मन लगानेको नहीं है। जो चूहे थे, वे डरके मारे विलोंमें घुस गये हैं।

पहला शिष्य-कर्ही अकेलेपनसे परेशान होकर भाग न बाय । लाइयेः इसे बाँध दूँ रस्तीसे ।

( बाँधता है )

अव यह भागकर अन्यत्र जा न सकेगी । चूहे बाहर नहीं निकल सकेंगे । इसके आनेसे दुष्ट चूहोंकी परेशानी मिट गयी । ईश्वरने बिल्ली भी कैसी उपयोगी बनायी है । कोई चूहा बिल्ले नहीं निकल सकेगा ।

> ( पटाक्षेप ) द्वितीय झाँकी

[ लगभग एक सास बाद ]

( अपनी पर्णकुटीमें विरक्त संन्यासी चिन्तापस्त बैठे हैं। पहले चिन्तामुक्त हो योग-साधन करते थे, पर अब बिल्लीकी गिरती हुई हालतसे परेशान-से हो रहे हैं।)

संत्यासी—(आप-ही-आप) शिष्योंका भी कैसा ममत्व था मेरे प्रति। मुझे नग्न देख लाख मना करनेपर भी नयी कौपीन ले आये।कौपीनको चूहोंने कुतरना शुरू किया। तो चूहोंसे बचनेके लिये बिल्ली पाल दी। अब यह बिल्ली भूखके मारे दुबली हो रही है। इसे पूरा पेटभर भोजन ही नहीं मिलता। बेचारीकी हांबुयाँ और पसलियाँ निकल आयी हैं। इससे कमजोरीकी वजहसे चला-फिरा नहीं जाता। ऐसे तो यह मर जायगी। हाय! हाय!! यह तो यहा बुरा होगा "पाप हो जायगा। जो प्राणी मुझपर आश्रित है, उसे दुखी नहीं रहना चाहिये ! हाय! अब बेचारीको कैसे बचाऊँ! कैसे इसकी प्राण-क्षा हो ! मैं सारे दिन इस बिल्लीको स्वस्थ रखनेकी बात सोचता रहता हूँ। बिल्लीके लिये यदि दूषका कोई प्रवन्ध होता। तो यह जरूर यच जाती । भरपेट मोजनसे इसपर मांस आ जाता । पर दूधका प्रवन्ध ...... कैसे करूँ ! मेरी विल्लीकी प्राणरक्षाके लिये दूध तो चाहिये ही । अरे शिष्यों !...अरे शिष्यों .... इधर आओ...! यह विल्ली मर जायगी ... इसे किसी तरह बचाना चाहिये ...!

#### ( शिष्य आते हैं )

शिष्य-क इये गुरुदेव! कैसे याद किया।

संन्यासी—(चिन्तित मुद्रामें) कहें क्या, इस बिल्लीकी हालत नहीं देखते, कैसी दुवली होती जा रही है। भूखके मारे वेचारीकी [हिंडुयाँ-ही-हिंडुयाँ निकल आयी हैं। इसका पेट ही नहीं भर पाता। इसके लिये दूधका कोई प्रबन्ध होना चाहिये।

शिष्य-आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। गुरुदेव! आश्रममें कई धनी लोग गायोंका दान करना चाहते हैं। हमने ही उनसे कह दिया था कि गुरुजी संसारसे विरक्त संन्यासी हैं। उन्हें गायसे क्या सरोकार! अब हम उनसे गायोंका दान स्वीकार कर लेंगे। कई भक्तजन गाय लेकर आज भी आये हैं। हम उनकी भेंट स्वीकार कर लेंगे। बिल्लीके अतिरिक्त सभीको दूष-मक्खन-दहीकी सुविधा हो जायगी।

गुरुदेव-कम्बल्त बिल्लीने मुझे कैसा ममता-मोहमें बाँध लिया है। अब गाय लेनी ही पड़ेगी। (शिप्यसे) अच्छा, जाओ, तुम एक गायकी भेंटको स्वीकार कर ले।

#### (शिष्य जाता है)

चलो, आश्रममें दूघ, मक्खन और दहीकी तो सुविधा हो जायगी। बहुत दिनोंसे अतिथि महाशय भी निराहार ही वापस जाते थे। अब सभीको दूधसे लाभ होगा।

[ शिष्य गाय लेकर आता है। पानी पिलाता है और घास डालता है।]

शिष्य-अत्र विल्ली भूखी न रहेगी।

#### व्तीय झाँकी

[दो-तीन मास बीत गये हैं। गाय खूब दूघ देती है, जिससे बिल्लो मोटी-तगड़ी हो गयी है। धाश्रममें सभीको दूघ-मक्खनकी सुविधा हो गयी है। गुरुदेव भी दूघ पीकर मजबूत होते जाते हैं; किंतु एक नयी चिन्तानं उन्हें परेशान कर रक्ला है । ममताके बन्धनोंमें वे लिपटते जा रहे हैं । ]

गुरुदेव-गाय तो मिली, पर अन कौन रोज-रोज इसके लिये घास काटकर लाये "गोवर साफ करे ? मल-मूत्रकी सफाई सिरपर आ पड़ी । भजन, साधन-पूजन, अध्ययन-स्वाध्याय छटता जाता है। सारा समय बिल्ली और गायकी सेवा-चाकरीमें ही लग रहा है। पहले एक कौपीन थी, उसके घोनेमें तिनक-सा समय लगता था। अब दूसरी कौपीनको धोनेका काम अलग है। चूहींका भय बना रहता है। चिन्ता रहती है कि कहीं घास, दाना न मिलनेसे गाय भूखी न मर जाय।अजव जंजालमें, माया-मोहमें फँस गया हूँ : 'घरके काममें ही सारा समय बरबाद हो रहा है, न बिल्ली छूटती है, न गाय । कोई इन दोनोंकी देख-रेख और सेवा-चाकरी करनेवाला मिले, तो मुझे साधन-भजन और ईश्वरचिन्तनके लिये पूर्ववत् समय मिले । यदि कोई इस कामको कर लेता, तो : : : 'हाँ, तो मैं स्वाध्याय करता : : अध्यात्ममें आगे बढ्ता ' ' ' ' किसी नौकरका प्रवन्ध करूँ, मायाजाल छूटे। (पुकारता है, 'ओ शिष्यो' 'शिष्यो' ')

#### (दो शिष्य आते हैं)

गुरुदेव—देखों, इस बिल्ली और गायकी सेवा-चाकरीमें तो हमारा सारा समय नष्ट हो जाता है। गायके लिये घास, चारा, दाना, गोबर इत्यादिकी सफाई इत्यादिके लिये किसी सेवककी जरूरत है। कोई इन दोनोंको सँमाल ले, तो हमें साधनविषयक कार्योंके लिये फुरसत मिल सकती है। आजकल तो सारा समय इन दोनोंमें ही खराब हो रहा है। इनका ममता-मोह हमें अध्यात्मचिन्तन नहीं करने दे रहा है।

शिष्य-गुरुदेव ! आज्ञा दें !

गुरुदेव-इस बिल्ली और गायके ममता-मोहसे परेशान हूँ बेटा ! भजन करते समय इन्हींका ध्यान बार-बार आता रहता है ।

शिष्य-श्रमा करें गुरुदेव ! ये काम तो गुरुआनीजीके हैं । घरका सारा काम सँमालना औरतोंकी जिम्मेदारी होती है । पुरुष घरके बाहरके काम करता है, स्त्रियाँ ग्रहिणी कहलाती हैं । घरकी सारी चिन्ताओंसे मुक्तिके लिये कहें तो एक सुशीला गुरुआनीका ग्रबन्ध कर दें । फिर वे घरका

भोजन, बिल्ली-गायकी देखरेख, बस्लोंको घोने इत्यादिका सारा प्रबन्ध स्वयं कर लिया करेंगी। आपको सम्पूर्ण समय साधनविषयक कार्योंके लिये मिल जाया करेगा निर्विचन योगसाधन, स्वाध्याय, प्रन्थ-लेखन, ईश्वरचिन्तन होता रहेगा।

गुरुदेव-(कुछ पोचकर) सुझाव कुछ दुरा नहीं है; किंतु तू कहाँसे गुरुआनी लायेगा ?

शिष्य—( सहर्ष ) केवल आपकी आज्ञा मात्र चाहिये। यहाँ किसीकी कोई कमी नहीं है। कई नारियाँ खयं यह सेवाकार्य करनेका प्रस्ताव कर चुकी हैं, पर आपके सामने निवेदन करनेकी हिम्मत नहीं हुई थी " कहिये, तो ले आऊँ!

गुरुदेव—( कुछ सोचमें पड़ जाते हैं। चुप रहते हैं)
शिष्य—मैं गुरुदेवके मौनका मतलव समझ गया।
जाता हूँ, अभी सेवाकार्यके लिये सुशीला गुरुआनी ले आता हूँ (जाता है)।

गुरुदेव-कितना बुद्धिमान् शिष्य है । अब घरके सारे झंझटोंसे मुक्ति मिल जायगी। वह घरका काम सँमाल लेगी, मैं सारा समय साधनमें दिया करूँगा। चलो, गुरुआनीके आनेसे घरकी चिन्तासे तो छुटकारा मिलेगा।

[ शिष्य एक सुन्दर सुशीला नारीको लेकर प्रवेश करता है। नारी आदरसहित प्रणामकर गुरुदेवके चरणोंको स्पर्श करती है। ]

नारी-( श्रद्धा और आदरसहित) गुरुदेव! मेरे धन्य भाग्य जो आपने मुझे इस घरकी सेवा-चाकरीका मुअवसर प्रदान किया है। आजसे में आपको समस्त घरकी चिन्ताओंसे मुक्त करती हूँ। समयपर भोजन मिलेगा, बिल्ली और गायकी देखरेख होगी, बस्लादि घोये जाते रहेंगे। अब आप निर्विन्न साधन-भजनका उच्च कार्य पूर्ववत् कर सकेंगे।

गुरुदेव-ठीक-ठीक, तुम इस बिल्ली : इस गायको सँभालो । मैं अध्यात्म-चिन्तन कहुँगा : : ।

शिष्य-गुरुदेव! अब एक हमारी भी प्रार्थना स्वीकार करें। बहुत दिनोंसे हम सबकी इच्छा है कि घार्मिक पर्यटन करें। भारतके समस्त धर्म-स्थानोंपर जाकर स्नानादिका पुण्यलाम हैं। आश्रमके बाहरके स्थानोंको भीखें दे।

गुरुदेव—(सहर्ष) तुमने हमारी बड़ी सेवा की है। पर्याप्त पढ़ भी लिया है। अब तुम घार्मिक यात्रा कर सकते हो। घूम-घूमकर अच्छी तरह ज्ञान-लाम करो। वापस आनेकी कोई जल्दी मत करना """।

[ शिष्य सब चले जाते हैं । ]

गुरुदेव-( नारीसे ) सँभालो यह घर-द्वार "" यह सब कुछ । अब हम ईश्वरचिन्तन करेंगे ।

> [ पटाक्षेप ] चौथी झाँकी

शिष्य कई वर्ष बाद धार्मिक यात्रासे लौटकर गुक्देवके आश्रममें आते हैं। पर, अरे! यह क्या! उस आश्रमका तो कहीं नाम-निशान भी नहीं है। और वह कुटिया कहाँ गयी! यहाँ तो एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी हुई है। न वह पीपलका पेड़ है, न वह धास-फूँसकी झोंपड़ी! सव कुछ बदल गया है। शिष्य यह परिवर्तन देखकर धवरा रहे हैं कि कहीं हम भूलकर नयी जगह तो नहीं आ गये हैं! घरसे बाहर कुछ बाल-बच्चे खेल रहे हैं।

शिष्य—(बन्नोंसे) क्यों रे बन्नो ! कुछ वर्ष पहले इधर एक पीपलके पेड़के नीचे एक संन्यासी विरक्त साधु-की कुटिया थी ''''' उनके पास एक बिल्ली थी '''' एक काली गाय थी '''क्या तुम उस संन्यासीके विषयमें कुछ बता सकते हो !

पक बालक-यहाँ कोई शोपड़ी नहीं है। तुम शायद मार्ग भूल गये हो।

पक कन्या-हमने कोई पीपलका पेड़ नहीं देखाः न कोई विरक्त संन्यासी """।

शिष्य-नहीं, जगह तो वही है....'इधर-उधरका वातावरण में नहीं भूला हूँ....'यह देखो, स्थानकी सीमाएँ मैं पहचानता हूँ....।

[इतनेमें आघुनिक वस्नोंमें एक व्यक्ति घरसे बाहर निकलकर आते हैं।]

शिष्य—माफ कीजिये, यहाँ कुछ वर्ष पहले एक विरक्त संन्यासी रहा करते थे। उनकी एक पर्णकुटी थी """। कुटियामें उन्होंने एक बिछी पाल रक्खी थी। दूधके लिये एक काली गाय थी ""।

संन्यासी-( शिष्यको पहचानकर ) अरे, मैं ही तो

वह संन्यासी हूँ और वह पर्णकुटी बदलकर यह पका आलीशान मकान बन गया है। ये बच्चे मेरे ही तो हैं। बच्चो ! अपनी मम्मीको बुलाकर लाओ । (बच्चे जाते हैं) तबसे बड़ा परिवर्तन आ गया है। सभी कुछ बदलकर नया जीवन हो गया है। (एक आधुनिक फैशनकी नारी बाहर निकलती है। शिष्य उन्हें प्रणाम करता है।)

ये वे गुरुआनीजी हैं, जिन्हें तुम सेवा-चाकरीके लियें रख गये ये : : ।

नारी—यह देखो, सब कुछ बदल गया है। जंगलसे नगरके सब साधन-ऐश्वर्य, बिलासके उपकरण एकत्रित हो गये हैं। कौन इन्हें देखकर कह सकता है कि ये कभी संसारसे बिरक्त संन्यासी रहे होंगे ? घर, परिवार, बाल-बच्चे, पत्नी-जमीन, जायदाद सभी कुछ है। ग्रहस्थके सारे बन्धनोंमें देंघे हुए ग्रहस्थ बन गये हैं।

शिष्य-तो क्या गुरुदेव! अब आप पूरे गृहस्थी बन गये हैं! संन्यासी—में क्या करूँ ? उस नयी कौपीनसे माया-मोह-का चक्र फैलता गया । तनिक-तनिक-सा होते-होते में ममताके बन्धनमें बँधता गया । में वासनाके कुटिल चक्रमें फँस गया । इस नारीके पदार्पणसे तो गृहस्थी पूरी ही हो गयी ' ' ' ' ' ' ' अब ये बाल-बच्चे ' ' ' यह पत्नी ' ' ' यह जमीन-जायदाद' ' ' सर्वत्र माया और मोहका बन्धन-ही-बन्धन मुझे बाँधे हुए है ' ' में अनेक सांसारिक चिन्ताओं से बँधा हुआ हूँ ' ' यह छुड़ाये नहीं छूट पा रहे हैं ' ' ' ' ।

शिष्य-हाय रे दुनिया, सांसारिक लोग दुनियाके कुचक से अवकर विरक्त-संन्यासी बनते हैं, जंगलोंमें भाग कुटियामें रहते हैं, ईश्वर-भजनके लिये नंगे रहते हैं या एक कौपीन मात्रसे काम चलाते हैं; उधर हमारे गुरुजी एक नयी कौपीनके मोहसे विरक्तसे ग्रहस्थी बन गये हैं।

गुष्देव-मोहका बन्धन इसीको तो कहते हैं बेटा ! यही संसार है, जिसकी मायामें समस्त जीव बेंधे हुए हैं । माया ममता ना मिटी, मर मर गये शरीर .....।

(पटाक्षेप)

#### नारायण

( केखक--पं० श्रीमूलनारायणजी मालबीय )

किसी भी कापाय वस्त्रधारी दण्डी स्वामीको देखकर अद्वाल्छ धार्मिकजन नत-मस्तक होकर 'ॐनमो नारायणाय' का उचारण करता है। इसके उत्तरमें स्वामीजी केवल 'नारायण' कहकर उसका अभिवादन स्वीकार करते हैं। 'नारायण' शब्दकी उत्पत्तिके सम्यन्धमें श्रीमद्भागवत महापुराणमें इस प्रकारसे व्याया है कि 'जय विराट् पुरुष ब्रह्माण्डको फोड़कर निकला, तय अपने निवासस्थानकी इच्छासे उस शुद्धसंकस्य पुरुषने खच्छ जलकी रचना की। उसका नाम 'नर' है। जल उसी नरसे उत्पत्त हुआ। नरसे उत्पत्न होनेके कारण जलका नाम 'नार' हुआ। पुरुषने उसी जलको अपना वासस्थान बनाया, इसीसे उस पुरुषका नाम 'नारायण' हुआ।

ऐसे तो 'नारायण' नामके सम्बन्धमें बहुत कुछ पढ़ा जाता है; परंतु मुझे नीचेका यह क्लोक बड़ा सुन्दर लगता है—

यच किञ्चिज्जगत् सर्वे दश्यते श्रूयतेऽपि वा। अन्तर्बेष्टिश्च तत् सर्वे ब्याप्य नारायणः स्थितः॥ इसी सम्बन्धमें सृष्टिनायक ब्रह्माजीने भक्तिशिरोमणि समस्त प्राणियोंके कल्याण चाहनेवाले देवर्षि नारदजीसे इस प्रकार कहा है—

नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः । छोका नारायणपरा नारायणपरा योगो नारायणपरो नारायणपरं तपः । नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा . गतिः ॥ ऊपरकी पंक्तियोंका भाव यह है कि सब वेद, सब देवता, सब लोक और सब यज्ञ—'नारायण'से ही उत्पन्न तथा उन्होंकी मूर्ति हैं। योग, तप, ज्ञान और गति सभी 'नारायण' हैं।

भगवान्के जितने भी नाम हैं, मङ्गलदायक हैं; किंतु रुचि, श्रद्धा तथा प्रेमके कारण कभी भिन्नता भी हो जाती हैं। परंतु सच्चे ईश्वरके उपासकका यह अटल सिद्धान्त रहता है—

> शिवस्बरूपी शिवभावितानां इरिस्वरूपी हरिभावितानाम् । भक्तानुकम्पार्थगृहीतदेहे सत्यं शरण्यं शरणं प्रपद्ये ॥

जो भक्तपर दया करके देह धारण करते हैं, जो शैवके पास शिव और वैध्णवके पास हरिरूपसे हैं, उन्हीं सत्यरूप शरणागतपालक भगवत्-चरणारविन्दमें हम शरण लेते हैं।

मेरे पूज्यपाद गुरुदेवने नीचे लिखे इस श्लोकको मुझे एक समय स्मरण कराया था—

केचिद् वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः केचिद् वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः। ब्यासो वदत्यखिळवेदपुराणविज्ञो नारायणस्मरणहीनजनो जघन्यः॥

किस समय भगवान्के कौन-से नामका ध्यानः स्मरण और जप करना चाहिये । इसका स्तोत्रोंमें इस प्रकारसे संग्रह किया गया है—

शौपधे चिन्तयेद् विष्णुं भोजने च जनार्दनम्। शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिम्॥ युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासं च त्रिविक्रमम्। 'नारायणं' तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे॥ दुःस्वप्ने सार गोविन्दं संकटे मधुस्दनम्। कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनम्॥ जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनम्। गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम्॥

ऊपर आया है कि अन्तिम समयमें 'नारायण'का स्मरण और मुखसे उच्चारण करे। पापी अजामिलकी जब मृत्यु निकट आयी, यमदूतोंने उसे आ घेरा। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र, जिसका नाम 'नारायण' था, उसे पुकारा। केवल 'नारायण'के उच्चारणमात्रसे वहाँपर भगवान्के पार्षदोंने पधारकर अजामिलको उत्तम गति प्राप्त करायी। तभी तो कहा गया है—

एतेनैव द्यघोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतम्। यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्॥ (श्रीमद्यागवत ६।२।८)

जिस समय अजामिलने 'नारायण' इन चार अक्षरोंका उच्चारण किया, उसी समय इतने ही मात्रसे इस पापीके पापका प्रायश्चित्त हो गया।

गज और ग्राहकी छड़ाईकी कथा पढ़ने और सुननेवाले जानते हैं कि जिस समय जलमें गजराज ग्राहसे ग्रसित हो अन्तिम साँसें ले रहा था, अपना बल, कुडुम्बियों और साथियोंका पुरुषार्थ उसके सहायक नहीं हो रहे थे, उस समय उसने भगवान् 'नारायण'की इस प्रकारसे स्तुति की---

यः कश्चनेशो बल्लिनोऽन्तंकोरगात् प्रचण्डवेगादिभिधावतो सृशम् । भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भया-न्सृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ (श्रीमद्भागवत ८ । २ । ३३ )

ईश्वर ही सबसे बढ़कर बली हैं। प्रचण्ड वेगसे दौड़
रहे कालकप कराल सर्पके भयसे भीत और विपत्तिमें पड़े हुए
व्यक्तिकी जो रक्षा करते हैं एवं जिनके भयसे मृत्यु अपने
कार्यमें प्रवृत्त है, मैं उन ईश्वरके ही शरणागत हूँ। गजराज
इस प्रकार भगवान्की स्तुति कर ही रहा था कि उसे उसी
समय आकाशमें गरुडकी पीठपर शक्क, चक्र, गदा, पद्म
हाथोंमें धारण किये हुए गलेमें सुन्दर वैजयन्ती माला पहने
पीताम्बर धारण किये भगवान् विष्णु दिखायी दिये। सुँड्में
कमल-पुष्प लेकर गद्गद कण्ठसे वह चिछा उठा—

'नारायणाखिळगुरो भगवन्नमस्ते।'

'हे नारायण ! हे सबके गुरु !! आपको नमस्कार है ।' गजकी टेर सुनते ही भगवान्ने वहाँ प्रकट होकर प्राहको मारकर गजको उबार लिया ।

भगवत्-प्रेमीकी तो यह दृढ़ धारणा रहती है कि विपत्ति विपत्ति नहीं, सम्पदा सम्पदा नहीं । भगवान् विष्णुका विस्मरण विपत्ति है और 'नारायण' का स्मरण ही सम्पत्ति है।

विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः। विपद् विसारणे विष्णोः सम्पन्नारायणस्मृतिः॥ शरीर जर्जर हो उठा है, व्याधिसे प्रस्त है, ऐसे समयमें ओषधि श्रीगङ्गाजीका जल है और वैद्य 'नारायण' हरि हैं।

शरीरे जर्जरीमूते न्याधिप्रस्ते कछेवरे ।
श्रीषधं जाह्नवीतोयं वैद्यो नारायणो हरिः ॥
किसी भक्तका नीचे लिखा हुआ यह भाव है—
नारायणो नाम नरो नराणां
प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिन्याम् ।
अनेकजन्मार्जितपापसंचयं
हरस्यशेषं सरतां सदैव ॥

'नरोंमें 'नारायण' नामका एक पुरुषविशेष है, जो संसारमें प्रसिद्ध चोर कहा जाता है; क्योंकि वह स्मरण करते ही अनेक जन्मोंकी कमायी हुई सारी पापराशिको सदा ही इरण कर छेता है।

प्रातः, रात्रिः, संध्या अथवा मध्याह्न आदिमें भगवान् नारायणका स्मरण करनेवाला मनुष्य उसी समय अपने पापोंका क्षय कर लेता है।

प्रातर्निशि तथा सन्ध्यामध्याद्वादिषु संस्मरन् । नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः॥

उपर्युक्त जितने भी 'नारायण' के नामके महत्त्वके श्लोक उद्घृत किये गये हैं, वे सब-के-सब सद्ग्रन्थोंसे लिये गये हैं, जिसकी सत्यतामें संदेह करना अपनी ही कमजोरी मानी जायगी । वर्तमान समयमें महामना मालवीयजी महाराज धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक दृष्टिसे अपना अच्छा स्थान रखते थे। अपने जीवनकालमें आप एक वार गोरखपुरके गीताप्रेसमें परम श्रद्धान्त मक्त श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके अतिथि हुए । महामनाजीने बड़े प्रेमसे पोद्दारजीसे कहा कि 'आज आपको हम कुछ देना चाहते हैं। यह हमारी माँका दिया हुआ अमोध वरदान है। आप जब कभी कहींके लिये यात्रा करें, चार-पाँच वार 'नारायण' नामका उच्चारण कर लें । आप सफल होंगे । हमारी माँने बचपनमें हमसे कहा था 'बेटा ! कहीं भी जाया करो, तब चार-पाँच वार 'नारायण' नाम ले लिया करो, तम सफल होंओंगे ।' तबसे हमारे जीवनमें हम जब-जब भूले हैं, तब-तब सफल नहीं

हुए, नहीं तो हमारा वर्षोंका अनुभव है, हमें सदा ही सफलता मिली है।" बड़ी श्रद्धासे पोद्दारजीने आपकी आजाको स्वीकार किया और तबसे वे ही नहीं, उनके घरभरके लोग इसका प्रायः पालन करते हैं। मेरी स्मरण-शक्ति अगर धोखा नहीं देती तो उपर्युक्त वार्ते पोद्दारजीकी कलमसे निकली हुई हैं।

मेरे कुछ मित्र प्रत्येक रिववारको प्रयागमें श्रीलक्ष्मी-नारायणजीके मन्दिरमें एकत्रित होते हैं। रामायणः गीता इत्यादि-की समाप्तिके वाद 'नारायण' की ध्वनि लगायी जाती है। उस समय अनिर्वचनीय आनन्द आता है। मुझे भगवान् के इस नामसे क्या लाभ हुआ। इसको वतानेकी आवश्यकता नहीं। वैद्य-जीवनके रचयिता लोलिम्बराजजीने अपनी पत्नीसे प्रेम-पूर्वक कहा था—

नारायणं भजत रे जठरेण युक्ता नारायणं भजत रे पवनेन युक्ताः । नारायणं भजत रे भवभीतियुक्ता नारायणात्परतरं नहि किंचिदस्ति ॥

यदि कोई उदर-रोगसे पीड़ित है तो उसे 'नारायण' चूर्णका सेवन करना चाहिये। वातरोगसे दुखित है तो 'नारायण' तैलका व्यवहार करे। संसारसे घवराया हो, भयभीत हो तो उसे 'नारायण'का भजन करना चाहिये। नारायणसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है।

# नारायण-नाम-महिमा

のなくなくなくなくなくなくなく

नारायण शुभ नाम दिव्य है मंगलमय कल्याणाऽधार। आर्ति-विपत्ति-ताप-अध-तम-हर दिव्य सुख-सुधा-पारावार॥ हो यदि कहीं, किसी भी कारण, शुभ नारायण नामोचार। हिर-पार्षद आर्ये, हो भीत भगें यमदूत भीषणाकार॥ नारायण शुभ नाम दीन-जन-आश्रय मधुमय मोझद्वार। सुक्ति-मुक्ति-शुचि शान्ति नित्य-पर-धाम सुदायक सहज उदार॥ भाव-कुभाव-अनख, आतुरता-भय-संकेत-हास-मनुहार। किसी हेतु 'नारायण' कहनेपर हो संकटसे उद्वार॥



# श्रीवगलामुखी देवीकी उपासना

( प्रेयक-ब्रह्मवारी श्रीपागळान-दजी उपनाम ं० श्रीयश्वदत्तजी दार्मा 'वानप्रस्ती' वैद्य )

[ गताञ्च पृष्ट ११६३ से आगे ]

#### कलश-स्थापन

इसके वाद अपने वामभागमं त्रिकोण वनाकर उसे
गोलाकार रेखासे घेर दे । फिर उसे भी चतुरस्र (चौकोर)
रेखासे घेरकर मण्डल वनाये । तत्पश्चात् 'ॐ मं मण्डलाय
नमः' इस मन्त्रसे उस मण्डलकी पूजा करके वहाँ त्रिपादिका
(तिपाई) रक्खे तथा 'मं दशकलात्मने बिह्मण्डलाय
श्रीवगलामुख्याः कलशाधाराय नमः' इस मन्त्रसे त्रिपादिकाका पूजन करके 'अखाय फट्' इससे पात्रको घोकर
त्रिपादिकाके ऊपर रक्खे । तदनन्तर 'ॐ अं द्वादशकलात्मने
अर्कमण्डलाय श्रीवगलामुख्याः कलशपात्राय नमः' इस
मन्त्रसे उस पात्रका पूजन करनेके पश्चात् ॐ अं आं
इं ईं उं ऊं ऋं ऋं छं छं छं छं छं जों औं अं अः कं
खं गं घं छं चं छं जं झं घं टं ठं ढं णं तं थं इं घं नं
पं फं बं मं मं यं रं लं वं घां षं सं छं क्षं तथा मूलमन्त्रका उच्चारण करते हुए पहले उस पात्रमें जल भरे तथा
निम्नाङ्कित मन्त्रको पढ़कर उस कलश-जलका पूजन करे—

ब्रह्माण्डोदरसम्भूतमशेषरससम्भृतम् । आपूरितं महाशुद्धं दिन्यामृतं कुरुष्व मे ॥

'यह ब्रह्माण्डोदरसे सम्भूत, विशेष रससे युक्त एवं परम पवित्र जल इस कलशमें भरा गया है। हे चन्द्रदेव! तुम मेरे इस कलश-जलको दिल्य अमृतमय बना दो।'

'ॐ षोडशकलात्मने चन्द्रमण्डलाय श्रीबगलामुख्याः कलशामृताय नमः' इस प्रकार जलकी अर्चना करके उसमें आठ प्रकारके गन्ध डाले। तदनन्तर—

ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। नर्मदे सिन्धु कावेरि जङेऽस्मिन् संनिधि कुरु॥

—इस मन्त्रको पढ़कर अङ्कुश मुद्राद्वारा तीर्थौंका आवाहन करके एकादश दोषोंका निस्सारण करे । उसकी विधि इस प्रकार है—

कलशके चारों ओर 'ॐ ह् स् ख् फ्रें पिश्वकदेवताम्यो हुँ फट् स्वाहा नमः' इस मन्त्रते पिशक-देवताओंका पूजन करे । इसके बाद पूर्ववर्तिनी पूर्वदिशासे आरम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे दश दिशाओंमें दस चाण्डालिनी-जनोंकी पूजा करे । पूजाके मन्त्र निम्नाङ्कित हैं—

१--- इस्कृतें ग्रामचाण्डाकिनि हुं फट् स्वाहा नमः।

२-ॐ हसख्कें क्रोधचाण्डालिनि हुं फट् स्वाहा नमः।

३—ॐ हसक्त्रें दृष्टिचाण्डालिनि हुं फट् स्वाहा नमः।

४-- ॐ इसक्कें स्पर्शचाण्डालिनि हुं फट् स्वाहा नमः।

५-ॐ इसक्कें सृष्टिचाण्डालिनि हुं फट् स्वाहा नमः।

६--ॐ इसेख्कें घटचाण्डालिनि हुं फट् स्वाहा नमः।

७--ॐ इसख्ऊँ तपनवेधचाण्डालिनि हुं फट् स्वाहा नमः।

८--ॐ इसख्फ्रें निन्दाचाण्डालिनि हुं फट् स्वाहा नमः।

९--ॐ हसंस्कें सर्वजनदृष्टिस्पर्शदोषचाण्डालिनि हुं फट् स्वाहा नमः।

१०--ॐ ह्स्ख्फ्रं पञ्जपाशचाण्डालिनि हुं फट् स्वाहा नमः।

पथिकदेवता तथा दश चाण्डालिनी-समुदाय—कुल ग्यारह दोष-रूप हैं । इनके पूजनसे ये उस स्थानको छोड़कर हट जाते हैं । इस प्रकार इन ग्यारह दोषोंका निस्सारण करके 'ऊं कां कीं कूं कें कों कः विकारदोषिण अस्य विकारान् हन् इन् स्वाहा' इस मन्त्रसे मध्यभागमें पूजन करके निम्नाङ्कित पंद्रह श्रृचाओंसे कलशको अभिमन्त्रित करे । वे श्रृचाएँ इस प्रकार हैं—

१—ॐ स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोमधारया इन्द्राय पातवे सुतः ।

२—ॐ रक्षोहा विश्वचर्षणिरिमयोनिमपोहतस् । द्रोणा-सधस्थमासदत् ।

३—ॐ वरिवोधा तमो म मव मंहिष्ठो बुन्नहं तमः। पर्षिराधो मघोनाम्।

४--ॐ अभ्यर्षे महानां देवानां वीतिमन्धसा । अभिवाजमुतः श्रवः ।

५—ॐ स्वामच्छा चरामसि तदिवर्थं दिवे दिवे । इन्दो स्वेन आशसः ।

६—ॐ विष्णुयोनि कल्पयतु स्वष्टा रूपाणि पिंशतु । आसिञ्चतु प्रजापतिः । धाता गर्भे दधातु ।

- ॐ गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ धेहि पृथुष्टके । गर्भ ते
   अश्विनौ देवा वाधत्तां पुष्करस्रजौ ।
- ८--ॐ हिरण्यमयी अरणीयं निर्मथतो अश्विना ।
- ९—ॐ ऋतं ते गर्भं हवामहे दशमे मासि सूनवे । त्रिभिष्ठं देवस्य सवितुर्वंपिंग्डेः सोमधामिभः । अग्ने दक्ष पुनीहि माम् ।
- १०—ॐ पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वसवो धिया । विश्वे देवा पुनीहि मां जातवेदः पुनीहि माम् ।
- ११—ॐप्रप्यायस्य प्रस्पंदस्य सोम विश्वेभिरंशुभिः । देवेभ्य उत्तमं हविः ॥
- १२--ॐ इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वित श्रुतुद्धि स्तोम सूंचता। परुष्ट्या, असिक्च्या, मरुद्धिषे वितस्तियार्जंकीये श्रुणुद्धा सुषोमया।
- १३—ॐ सितासिते सरिते पत्रसंगमे तन्नाप्छतासो दिवसुत्-पतन्ति । ये वे तन्वां विसृजन्ति धीरास्ते जना-सोऽमृतत्वं भजन्ते ॥
- १४—ॐ श्रोणमेकसुद्रकं गाम वाजतिं मांसमेकः पिंशति सूत्रया सृशम्।
- १५--ॐ आनिसुचः शकदेवो आभर्त्किस्बित् पुत्रेभ्यः। पितरानुपावतु ॥

इस प्रकार इन पंद्रह ऋचाओंसे एक बार कलशका अभिमन्त्रण करनेके पश्चात्—

ॐ हां हीं हूं हैं हैं हैं हैं अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरि अमृतवर्षिणि अमृतस्वरूपिण्यमृतं स्नावय स्नावय शुक्रशापात् सुधां मोचय मोचय मोचिन्ये नमः।

—इस मन्त्रको पढ़ते हुए मोचिकाद्वारा एक वार अभि-मन्त्रित करके 'ॐ हीं जूं सः स्वाहा' इस मन्त्रसे पुनः आठ वार अभिमन्त्रित करे । इसके वाद मध्यभागमें अकथ चक्रमय तीन रेखाओंसे युक्त मण्डलकी भावना करके उसके बीचमें 'ह' और 'क्ष'का चिन्तन करे । फिर कलशके मध्य भागमें और उसके चारों ओरकी आठ दिशाओंमें नौ मिथुनों (दम्पतियों) की पूजा करे । सबसे पहले आनन्दमैरव और आनन्दभैरवीकी पूजा करनी चाहिये ।

#### १- भैरवका ध्यान

सूर्यंकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम् । अप्टाद्शसुजं देवं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम् ॥

असृतार्णवमध्यस्थं ब्रह्मपद्मोपरिस्थितम् । सर्वाभरणभूषितम् ॥ वृषारूढं नीलकणठं कपालखटवाङ्गधरं घण्टाडमस्वादिनम् । पाशाङ्कशधरं गदापुस्तकधारिणम् ॥ देवं खङ्गखेटकपट्टीशमुद्गरं शूलद्गडकम् । विचित्रखेटकं वरदाभयपाणिकम्। सुण्डं देवदेवेशं भावयेत् साधकोत्तमः॥ लोहितं

श्रेष्ठ साधक लोहितवर्ण देवदेवेश्वर आनन्दभैरवका इस प्रकार चिन्तन करे । वे करोड़ों स्यॉकें समान तेजस्वी, कोटि चन्द्रमाओंके समान अत्यन्त शीतल, अठारह भुजाओंसे मण्डित, पाँच मुखोंसे युक्त तथा प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्रोंसे सुशोभित हैं । सुधासागरके मध्यभागमें स्थित हैं । ब्रह्म-कमलके ऊपर विराजमान हैं । द्युप्प उनका वाहन है । उनके कण्टभागमें नील चिह्न है । सब प्रकारके आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं । उनके अठारह हाथोंमें कमशः कपाल, खट्याङ्ग, घण्टा, डमरू, पाश, अङ्कुरा, गदा, पुस्तक, खड़, खेटक, पिट्टश, मुद्गर, श्रूल, दण्ड, विचित्र खेटक, मुण्ड, वरदमुद्रा तथा अभयमुद्रा हैं ।

इस प्रकार ध्यान करके 'सहक्षयख्वरयूम् आनन्द-मेरवाय वौषट्' इस मन्त्रसे तीन बार भैरवकी पूजा करके आनन्दभैरवीका ध्यान करे !

भैरवीका ध्यान

भावयेच सुधादेवीं चन्द्रकोट्ययुतप्रभाम् । हिमकुन्देन्दुधवलां पञ्चवक्त्रां त्रिलोचनाम् ॥ अष्टादशभुजैर्युक्तां सर्वोनन्द्रकरोद्यताम् । प्रह्सन्तीं विशालाक्षीं देवदेवस्य सन्मुखीम् ॥

'आनन्दमैरवीका एक नाम सुधादेबी है। उनके खरूपका इस प्रकार चिन्तन करे। अयुत कोटि चन्द्रमाओं के समान कान्तिमती हैं। हिम, कुन्द तथा इन्दुके समान बबल वर्णा हैं। उनके पाँच मुख और प्रत्येक मुख-मण्डलमें तीन-तीन नेत्र हैं, वे अठारह भुजाओं से मुशोभित हैं। उनके हाथ सबको आनन्दित करनेके लिये उठे रहते हैं। वे विशाल-लोचना देवी देवदेव आनन्दमैरवके सामने हँसती हुई खड़ी हैं।

इस प्रकार ध्यान करके 'सहश्चमळवरयीम्, आनन्द-मैरव्ये वषट् ॥ आनन्दभैरवीं श्रीपादुकां प्रजयामि तर्पयामि ।'

—यों कहकर देवीका पूजन और तर्पण करे। यही क्रम आगेके सभी मिथुनोंकी पूजामें समझना चाहिये। २-ॐ सुरानन्द्रभैरवाय वौषट्॥ अ सुरानन्द्रभैरब्ये वषट् ॥ ३-% अमृतानन्द्रभैरवाय वौषट् ॥ ॐ असृतानन्द्रभैरव्ये वषट् ॥ ४-ॐ तरुणानन्दभरवाय वौषट् ॥ क तरुणानन्द्रभैरव्ये वषट् ॥ ५-उन्मनानन्द्रभैरवाय वौषट् ॥ ॐ उन्मनानन्दभेरव्ये वषट् ॥ ६-४ ज्ञानानन्द्रभैरवाय वौषट् ॥ 🕉 ज्ञानानन्द्रभैरन्ये वषट् ॥ ७-ॐ मुक्तानन्दभैरवाय वौषट् ॥ ॐ मुक्तानन्द्रभैरब्ये वषट्॥ ८-3 परमानन्द्रभैरवाय वौषट्॥ ॐ परमानन्द्रभरव्ये वषट् ॥ . ९-ॐ कालभैरवाय वौषट् ॥ ॐ कालमेरच्ये वषट् ॥

इस प्रकार नौ भैरव-मिथुनोंका पूजन तथा संतर्पण करके मूल मन्त्रसे कलशकी ओर देखते हुए कुशोंद्वारा संताइन एवं कवच-मन्त्रसे अभ्युक्षण करके इस कलशमें चन्द्र-मण्डलीय अमृत है-ऐसी भावना करे।तत्पश्चात् धेनुमुद्राद्वारा अमृतीकरण करके कवच-मन्त्रसे उसको अवगुण्ठित करे। फिर परमीकरणपूर्वक देवीका ध्यान करके उनका आवाहन करे । तदनन्तर मूलमन्त्रसे आठ बार उस कलशको अभिमन्त्रित करके 'ॐ नमो भगवति प्रामेश्वरि बारुणि जकमूर्तं अर्ध्वविन्दुग्राहिणि महालक्ष्मीश्वरि परमधामपरमा-सोमसूर्यानिमक्षिण्यागच्छागच्छान्तरा विशस्त भोगद्रन्यं गृह्ण स्वाहा ।' इस मन्त्रसे कलशमें-से एक बूँद जल ऊपरकी ओर उछाल दे। इसके बाद कलशको दूसरे पात्रसे ढककर उसके ऊपर उद्धरणपात्र ( जल निकालनेका पात्र) रखकर 'ॐ अमोघायै नमः', 'ॐ सूक्ष्मायै नमः', 'ॐ आनन्दाये नमः' 'ॐ शान्त्ये नमः' इन मन्त्रोंद्वारा अमोघा आदि चार शक्तियोंका बार्ये हाथसे पूजन करके कलशसे बाहर पूजाके पश्चात् आच्छादित कर दे । इस प्रकार कलशस्यापनकी विधि पूरी हुई।

#### सामान्यार्घ्य-स्थापनविधि

कलशसे दक्षिण सामान्य अर्घ्यपात्र स्थापित करे। पहले बिन्दु, त्रिकोण, गोलरेखा तथा चतुरस्र (चौकोर) रेखासे युक्त मण्डल बनाये। यथा—

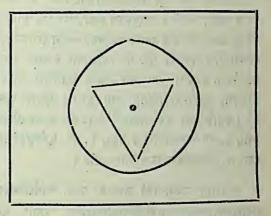

तत्पश्चात् 'मं मण्डलाय नमः' इस मन्त्रसे अङ्कित मण्डलकी पूजा करके 'अखाय फट्' इस मन्त्रसे प्रक्षालित की गयी त्रिपादिकाको 'त्रिपादिकाये नमः'—यॉ कहते हुए उस मण्डलमें रक्खे । तदनन्तर 'मं दशकलात्मने विद्वमण्डलाय सामान्याच्याधाराय नमः' इससे त्रिपादिकाका पूजन करके फ्ट्र इस मन्त्रसे शङ्खको धोकर त्रिपादिकाके ऊपर रक्ले तथा रखते समय 'नमः' इस पदका उच्चारण करे । तदनन्तर 'अं द्वादशकलात्मने सूर्यमण्डलाय सामान्याच्येपात्राय नमः ।' इस मन्त्रसे उक्त शङ्खकी पूजा करे। फिर मूल मन्त्रका उचारण करके मातृकामन्त्रद्वारा उस शङ्कको गुद्ध जलसे मरे । तत्पश्चात् 'ॐ षोडशकलात्मने चन्द्रमण्डलाय सामान्यार्घ्याय नमः इस मन्त्रसे पूजन करके 'गङ्के च यसुने चैव' इत्यादि श्लोकको पढ़ते हुए तीथोंका आवाहन करे। फिर उस शङ्खालामें गन्धाष्टक छोड़कर उसमें देवीका आवाहन करे और गन्धाक्षतसे पूजन करके धेनु, मत्स्य एवं कुम्मं-मुद्राओंका प्रदर्शन करे।

### विशेषार्घ्यस्थापन-विधि

अपने और श्रीयन्त्रके बीचमें अष्टगन्धसे भूमिका लेपन करे। फिर उसमें बिन्दुः त्रिकोणः षट्कोण और चतुरस्र रेखायुक्त मण्डल बनाकर—'श्रीपरदेवतायाः विशेषाच्याधार-मण्डलाय नमः' इस मन्त्रसे उसका पूजन करे। तदनन्तर मूल मन्त्रके अन्तमें 'नमः' पद जोड़कर उसके द्वारा त्रिकोणके मध्यभागका पूजन करे । इसके बाद त्रिकोणके अग्रकोणपर प्रथमभागमें एक बार, वामभागमें दो बार और दक्षिण भागमें तीन वार त्रिकोणका पूजन करके षट्कोणकी पृजा करे । अपने सामनेकी दिशासे लेकर चारों दिशाओंमें तथा मध्यभागमें प्रदक्षिणक्रमसे 'ॐ ग्लूं गगनरत्नाय नमः', 'ॐ न्लूं पाताल-रत्नाय नमः', 'ॐ न्लूं नागररत्नाय नमः'—इन पाँच मन्त्रोंसे क्रमशः पाँच रत्नोंकी पूजा करे । तदनन्तर चतुरस्र रेखा। गोल रेखा, षट्कोण रेखा और त्रिकोण रेखाओंपर क्रमशः कामरूप, जालन्धर, पूर्णगिरि तथा उड्यान पीठोंका पूजन करे । पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं—१. ॐ कामरूपपीठाय नमः, २. ॐ जालन्धरपीठाय नमः, ३. ॐ पूर्णगिरिपीठाय नमः, १. ॐ उड्यानपीठाय नमः—इति ।

तत्पश्चात् मूलमन्त्रका उच्चारण करके 'सर्वशक्तिमयश्रीपादुकापीठचतुष्ट्रयातमकविशेषार्ध्यमण्डलाय नमः' इस
मन्त्रसे मण्डलकी पूजा करे। फिर मूल मन्त्रसे धोये गये
आधार (त्रिपादिका आदि) को हाथमें लेकर 'श्रीमत्परदेवतायाः विशेषार्घ्याधारं स्थापयामि' यों कहकर स्थापित करे।
तदनन्तर पहले मूल मन्त्रका उच्चारण करके 'ॐ मं बिह्नमण्डलाय धर्मप्रदाय दशकळात्मने श्रीमत्परदेवताया विशेषार्घपात्राधाराय नमः' इस मन्त्रसे आधारकी पूजा करके उसके
ऊपर अपने सामनेकी दिशासे प्रदक्षिणकमपूर्वक अग्निकी
दशकलाओंका 'भग्नेदंशकला इहागच्छत' यों कहकर
आवाहन-पूजन करे। पूजनके मन्त्र इस प्रकार है—

१. यं धूमाचिषे नमः । २. रं खप्माये नमः । ३. छं ज्विल्ये नमः । ३. छं ज्विल्ये नमः । ४. घं विल्कुलिङ्गिन्ये नमः । ६. षं सुश्रिये नमः । ७. सं स्वरूपाये नमः । ८. हं किपिलाये नमः । ९. छं ह्व्यवाहाये नमः । १०. क्षं कव्य-वाहाये नमः ।

इस प्रकार पूजन करके सुवर्ण आदिसे निर्मित अर्घ्यपात्रको अस्त-मनत्रसे प्रक्षालित करके घूपसे घूपित करे । फिर 'श्रीमत्परदेवताया विशेषाच्येपात्रं स्थापयामि' यों कहकर स्थापित करे । इसके बाद मूलमनत्रके उच्चारणपूर्वक 'अं अर्क-मण्डलायार्थप्रदाय दशकलात्मने श्रीमत्परदेवतायाः विशेषाच्ये-पात्राय नमः ।' इस मन्त्रसे उक्त विशेषाच्येपात्रकी पूजा करे । फिर उसमें सूर्यकी बारह कलाओंका—'सूर्यस्य द्वादशकला इद्दाराच्छत' यों कहकर आवाहन करे और अपने सामनेकी

दिशासे आरम्भ करके गोलाकार प्रदक्षिणकमसे इन कलाओंका पूजन करे । इनके पूजनके मन्त्र इस प्रकार हैं— १. कं भं तिपन्ये नमः । २. खं वं तिपिन्ये नमः । ३. गं फं भूकाये नमः । ४. घं पं मरीच्ये नमः । ५. छं नं ज्वालिन्ये नमः । ६. चं घं रुच्ये नमः । ७. छं दं सुपुरणाये नमः । ८. छं थं भोगदाये नमः । ९. झं तं विश्वाये नमः । १०. छं णं वोधिन्ये नमः । ११. टं छं धारिण्ये नमः । १२. ठं छं क्साये नमः । इति ।

इन मन्त्रोंसे पूजन करनेके पश्चात् कलशमें स्थित अमृतको उद्धरणपात्रसे निकालकर उक्त अर्घ्यपात्रको भरे । भरते समय मूलमन्त्रका उच्चारण करके विलोमकमसे मातृका-मन्त्रोंका भी उच्चारण करे ।

यथा--

क्षं छं हं सं पं शं वं छं रं यं मं भं वं फं पं नं घं हूं थं तं णं दं दं ठं टं छं झं जं छं चं छं घं गं खं कं अः अं औं ओं ऐं पुं छं छुं ऋं ऋं ऊं डं ईं हूं आं अं। इति—

इस प्रकार उस पात्रको भरकर उसमें भी गन्ध आदिका क्षेपण करे । इसके बाद 'सीं' इस बीज मन्त्रके उच्चारण-पूर्वक मालिनी मुद्रासे देखते हुए मूल मन्त्रके उच्चारण-पूर्वक—'ॐ सोममण्डलाय कामप्रदाय घोडशकलात्मने श्रीपरदेवताये विशेषाच्यं मृताय नमः ।' इस मन्त्रसे अर्ध्य-पात्रस्य जलके भीतर पूजनोपचार चढ़ाये । तत्पश्चात् पूर्वोक्त मण्डलकी भावना करके पहलेकी ही भाँति पञ्चरत्नान्त पूजन करे । यथा—

वगलामुखीके मूल मन्त्रके अन्तमें 'नमः' पद जोड़कर उसीसे त्रिकोणके मध्यभागका पूजन करे। फिर त्रिकोणके अप्रकोणादि कोणत्रयपर प्रदक्षिणक्रमसे पूजन करे। मूल-मन्त्रके तीन खण्ड करके प्रथम खण्डसे प्रथम कोणका। द्वितीय खण्डसे द्वितीय कोणका तथा तृतीय खण्डसे तृतीय कोणका पूजन करना चाहिये। फिर षडङ्ग मन्त्रसे षट्कोणकी पूजाके पश्चात् मातृका-मन्त्रोंद्वारा मण्डलाकार रेखाका पूजन करे। इसके बाद चत्रुरस्र रेखापर अपने सामनेसे आरम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे चारों दिशाओंमें तथा मध्यभागमें भी पश्चरत्नोंकी पूजा करे। पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं—

१-ॐ वलूं गगनरताय नमः । २-ॐ स्त्यं स्वर्ग-रताय नमः । ३-ॐव्लूं मृत्युरताय नमः । ४-ॐ प्लूं पातालरताय नमः ५-ॐ न्लूं नागररताय नमः । इति— इस प्रकार पञ्चरत-पूजन करके वहाँ—'स्रोमस्य पोडश कला इहागच्छत' —यों कहकर सोमकी पोडश कलाओंका आवाहन करे और नाममन्त्रोंसे उसकी पूजा सम्पादित करे। वे मन्त्र इस प्रकार हैं—

१-अं असृताये नमः । २-आं मानदाये नमः ।

३-इं पूपाये नमः । ४-ईं तुष्टये नमः । ५-उं पुष्टये नमः ।

६-ऊं रत्ये नमः । ७-ऋं धत्ये नमः । ८-ऋं शश्चिन्ये नमः ।

९-छं चिष्डकाये नमः । १०-छं कान्त्ये नमः ।

११-एं ज्योत्स्नाये नमः । १२-ऐं श्रिये नमः ।

१३-ओं प्रीत्ये नमः । १४-ओं अङ्गदाये नमः ।

१५-अं पूर्णाये नमः । १६-अः पूर्णासृताये नमः । इति ॥

इस प्रकार पूजन करके त्रिकोणकी पूर्ववर्तिनी रेखापर 'अं' 'आं'— इत्यादि क्रमसे सम्पूर्ण स्वरोंको लिखकर दक्षिण रेखापर कं खंगं घं छं चं छं जं झं घं टं ठं ढं छं णं तं— यों लिखकर उत्तर रेखापर 'थ' से लेकर 'स' तक 'थं दं धं' इत्यादि रूपसे लिखे । तदनन्तर मध्यस्य विन्दुमें कामकला अङ्कित करके उसके दोनों पाश्चोंमें क्रमशः 'इ' और 'क्षं' लिखे । फिर उसके पृष्ठ भागमें 'ले'कार तथा उसके पार्श्वन्मागोंमें 'इ' और 'स' अक्षरोंका चिन्तन करके पुष्प और अक्षतयुक्त हाथसे योनिमुद्रा बाँधकर श्रीगुरुके उपदेशके अनुसार मूलाधारसे कुण्डलिनीको उठाये तथा षट्चक-मेदनके क्रमसे सुषुम्णा-मार्गसे ब्रह्मरन्ध्रमें स्थित चिन्मय चन्द्रमण्डलतक ले जाय । तदनन्तर मूलमन्त्रका उचारण करके निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ करे ।

ब्रह्माण्डखण्डसम्भूतमशेषरससम्भृतम् । आपूरितं महापात्रं पीयूषरसमावहम् ॥

ऐं न्लूं ओं जूं सः अमृते अमृतोज्जवे अमृतेस्वरि अमृत-वर्षिणि अमृतं स्नावय स्नावय स्वाहा ।

—यों कहकर उस अर्घामृतमें पुष्प और अक्षत डाले और इस क्रियाद्वारा उसको ब्रह्मरन्ध्रमण्डलसे भरती हुई अमृतधाराके साथ संयुक्त करे। फिर वं इस बीजका उचारण करके धेनु-मुद्रा दिखाकर 'ॐ हीं हुं सः सोऽहं स्वाहा' इस अष्टाक्षर मन्त्रसे तीन वार अभिमन्त्रित करे। पुनः उक्त मन्त्रका उचारण करके 'आत्मशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि' यों कहकर उसका पूजन करना चाहिये। तदनन्तर प्रणवसे पुनः तीन वार अभिमन्त्रित करके श्रीगुरुपादुकासे भी

तीन वार अभिमन्त्रित करे । फिर उसके द्वारा पूजन करके 'ह स क्ष म छ व र यूम् आनन्दभैरवाय वाषट् ।' इस मन्त्रसे तीन वार अभिमन्त्रित करे । फिर पूर्ववत् पूजन करके 'स ह क्ष म छ व र यीम् आनन्दभैरव्ये वषट्' इस मन्त्रसे पुनः तीन वार अभिमन्त्रण और पूजन करके 'ह्याँ वरुणाय नमः । वरुण-श्रीपादुकां पूजयामि । स्हाँ वारुण्ये देव्ये नमः । वारुणीदेवीश्रीपादुकां पूजयामि'—इन मन्त्रींसे पूर्ववत् तीन बार अभिमन्त्रण और पूजन करे । तदनन्तर सृष्टि आदि दस कलाओंका आवाहन करके—

ॐ हर्सः श्रुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता चेदिपदतिथिदुं-रोणसत् । नृषद्वरसदतसद्वयोमसद्द्या गोजा ऋतजा अद्भिजा ऋतं बृहत् ॥

(कठ० २।२।२)

इस ऋचासे एक बार अभिमन्त्रितकर पुनः उक्त मन्त्रका उच्चारण करके 'ब्रह्मणे नमः' इस मन्त्रसे पूजन करे । तत्पश्चात्-

कं सप्टये नमः । खं ऋद्धये नमः । गं स्मृत्ये नमः । घं मेधाये नमः । छं कान्त्ये नमः । चं छक्ष्ये नमः । छं छत्ये नमः । जं स्थिताये नमः । झं स्थित्ये नमः । जं सिद्धये नमः ।

इन मन्त्रोंद्वारा जलके मीतर सृष्टि आदि दस कलाओंका पूजन करे। तदनन्तर टवर्ग और तवर्गसे उत्थित होनेवाली जरा आदि दस कलाओंका आवाहन करके—

प्रतद्विष्णुस्तवते सूर्येण सृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । यस्योरुपु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति सुवनानि विश्वा ।

इस ऋचारे एक बार अभिमन्त्रित करे। पुनः उक्त मन्त्रका उचारण करके 'विष्णवे नमः' इस मन्त्रसे पूजन करनेके पश्चात्—

टं जराये नमः । ठं पालिन्ये नमः । ढं शान्त्ये नमः । ढं ऐश्वयें नमः । णं रत्ये नमः । तं कामिन्ये नमः । थं वरदाये नमः । दं ह्वादिन्ये नमः । धं प्रीत्ये नमः । नं दीर्घाये नमः ।

—इन मन्त्रोंद्वारा जलके भीतर पूजन करे । तदनन्तर पुनः पवर्गादिसे समुस्थित दस कलाओंका आवाहन करके

ज्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्सुक्षीय मामृतात् ॥ —इस मन्त्रसे एक बार अभिमन्त्रित करे। पुनः इसी मन्त्रका उचारण करके 'रुद्राय नमः' यों बोलकर पूजन करनेके पश्चात्—

पं तीक्ष्णाये नमः । फं रौद्रये नमः । बं मायाये नमः । भं निद्राये नमः । मं तन्द्राये नमः । यं श्रुधाये नमः । रं क्रोधिन्ये नमः । छं कृपाये नमः । वं उमाये नमः । शं सृत्युरूपाये नमः ।

— इन मन्त्रोंद्वारा जलके भीतर पूजन करे । फिर ष से लेकर क्ष तक पाँच वर्णोंसे समुस्थित पीता आदि पाँच कलाओंका आवाहन करके गायत्री आदि मन्त्रोंके चिन्तन-पूर्वक गायत्रीसे अभिमन्त्रितकर पुनः गायत्रीका ही उच्चारण करके 'ईश्वराय नमः ।' यों बोलकर पूजन करे । तदनन्तर—

'यं पीतायें, सं इवेतायें, हं अरुणायें, ळं असितायें, क्षं अनन्तायें ।'

— इन मन्त्रोंसे जलके भीतर पूजन करके खरोंसे उत्थित निवृत्ति आदि षोडश कलाओंका आवाहन करे। फिर—

विष्णुयोंनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भे द्धातु ते ॥

—इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके पुनः इसी मन्त्रके उच्चारणपूर्वक 'सदाशिवाय नमः' इससे पूजन करे। इसके बाद—

१-अं निवृत्ये नमः । २-आं प्रतिष्ठाये नमः । ३-इं विद्याये नमः । ४-ईं शान्त्ये नमः । ५-उं इन्धिकाये नमः । ६-ऊं दीपिकाये नमः । ७-ऋं रेचिकाये नमः । ८-ऋं मोचिकाये नमः । ९-छं पराये नमः । १०-छं स्क्ष्माये नमः । ११-एं स्क्ष्मायृताये नमः । ११-ओं अपप्रायिन्ये नमः । ११-ओं अप्रायिन्ये नमः । १५-अं अगन्ताये नमः । १५-अं अगन्ताये नमः । १६-अः अनन्ताये नमः । इति ।

इन मन्त्रोंसे जलके भीतर उपर्युक्त षोडश कलाओंका पूजन करके मातृका-मन्त्रोंद्वारा दो बार अभिमन्त्रित करे। फिर मातृका-मन्त्रोंका ही उचारण करके 'मातृकासरस्वती-श्रीपादुकां पूजयामि।' यों कहकर पूजा करे। तदनन्तर—

ॐअखण्डेकरसानन्दकरे परसुधात्मनि । स्वच्छन्दस्फुरणान्मन्त्रं निधेद्यकुळरूपिण ॥ —इस मन्त्रसे तीन बार अभिमन्त्रित करके— क्लीम् अकुलस्थामृताकारे सिद्धिज्ञानपरे करे। अमृतस्वं निधेद्वास्मिन् वस्तुनि विलन्नकृपिणि॥

च्हस मन्त्रसे भी तीन बार अभिमन्त्रित करे। फिर
सौ: तद्रूपेणैकरस्यं च भूत्वा द्येतत्स्वरूपिणि।
भूत्वा परामृताकारं मिथ चित्स्फुरणं कुरु॥

 चहस मन्त्रसे भी तीन बार अभिमन्त्रण करे। तत्पश्चात्

ं प्रें क्लूं जूं सः अमृते अमृतोद्भवे अमृतविषिण अमृतं स्नावय स्नावय स्वाहा।'

इस अमृतेश्वरी विद्याद्वारा चार बार अभिमन्त्रण करे।
फिर मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक 'अमृतेश्वरीश्रीपादुकां
पूजवामि।' यों कहकर पूजन करे। तदनन्तर—

'ऍ वद वद वाग्वादिनि ऍ क्लीं क्लिन्ने क्लेदिनि क्लेद्य क्लेद्य महाक्षोमं कुरु कुरु क्लीं सौ: मोक्षं करु कुरु क्षीं सौ:।'

—इस दीपिनी विद्याद्वारा पाँच वार अभिमन्त्रण करे । तदनन्तर वहाँ मूळमन्त्रसे पुनः आठ वार अभिमन्त्रण करके उसके मण्डलके भीतर चतुरख पश्चिम द्वारका चिन्तन करे । और उस द्वारके दक्षिण-वाम पादर्व भागों में क्रमशः कुलबदुकनाथ और उनकी वल्लभाका तथा कुम्भगणपित और उनकी वल्लभाका पूजन करे । उनके पूजनका मन्त्र इस प्रकार है—

कुछवदुकनाथं तद्दरूषमां वा श्रीपादुकां पूजयामि । श्रीकुम्मगणपतिं तद्दछमां वा श्रीपादुकां पूजयामि ।

इस प्रकार पूजन करके उस मण्डलके मध्यवर्ती त्रिकोणके मध्यस्य विन्दुमें भावित कामकलामें वश्यमाण प्रकारसे देवीका आवाहन, ध्यान, पडङ्गन्यासद्वारा सकली-करण तथा गन्धादिद्वारा पूजन करके आगे बतायी जानेवाली विधिसे देवीके अङ्गमें लेपाङ्ग पूजनपूर्वक धूप-दीप निवेदन करे। फिर योनिमुद्रा, धेनुमुद्रा, महायोनिमुद्रा, त्रिशिखामुद्रा, पद्ममुद्रा तथा संक्षोभण, द्रावण, वशीकरण, आकर्षण, उन्मादन, महाङ्कुश, खेचरी, बीज, योनि, पाश, अङ्कुश, धनुष तथा बाण—इन अटारह मुद्राओंका प्रदर्शन करके प्रणाम करे। इस प्रकार विशेषाध्यंस्थापनकी विधि पूरी हुई।

(क्रमशः)

## कर्म कार्य करता है

( केखक डा० श्रीगोपालप्रसादजी 'वंशी' )

मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः । नानायोनिसहस्राणि सयोषितानि यानि वै॥ आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः । सातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ॥ अवाङ्मुखपीड्यमानो जन्तुभिश्च समन्वितः ।

बहुत बार में मरा हूँ। मरकर फिर उत्पन्न हुआ हूँ। जन्म लेकर मरा हूँ। लाखों-सहसों शरीर मैंने देखे हैं। लाखों, सहसों योनियोंमें में गया हूँ। कितने ही प्रकारके भोजन मैंने खाये हैं। कितने ही सत्नोंका दूध पिया है, कितने ही प्रकारकी, कितनी माताएँ कितने ही पिता, कितने ही मित्र, कितने ही सम्बन्धी मैंने देखे हैं। कितनी हो बार उल्टा होकर लटका हूँ। कितने ही संकटोंको मैंने सहा है; परंतु इन संकटों और आपत्तियोंका अन्त ईश्वरसे मिले बिना कैसे होगा, कभी हुआ नहीं, होगा नहीं।

यंह है वार-वार शरीर धारण करनेवाले जीवकी पुकार। परंतु जवतक ऐसे कर्म विद्यमान हैं, जिनसे शरीर मिले, तवतक जन्मका होना अवश्यम्भावी है। इन संचित—पहले किये हुए कर्मोंके अनुसार ही शरीर मिलता है, परिवार मिलता है, बुद्धि मिलती है तथा कई अन्य वस्तुएँ मिलती हैं।

कर्मके इस सिद्धान्तको जो लोग नहीं मानते, वे प्रायः कहते हैं कि यह सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। परंतु कैसे हो जाता है मेरे भाई! एक बालक जन्मसे अंधा उत्पन्न हुआ। आप कहते हैं, यह बात उसके माता-पिताकी भूलसे हुई। परंतु यह भी तो सोचें कि इस बालकके जन्मके समय माता-पितासे भूल क्यों हुई? प्रत्येक बातके पीछे मनुष्यका अपना कर्म कार्य कर रहा है।

एक व्यक्तिका बहुत प्यारा बच्चा था। एक सर्पने उसे डँस लिया। बच्चा मर गया। पिता दुःखसे व्याकुल हो उठा । एक सपेरा बुलाया गया । उसने आकर साँपको पकड़ लिया । सपैको पिताके सामने करके वह बोला, 'इसने तुम्हारे बच्चेको मार डाला है, तुम इसे मार डालो ।' पिताने सपैकी ओर देखते हुए कहा—'इसे मारनेसे क्या मेरा बच्चा जी उठेगा ?' सपेरेने कहा—'वच्चा तो अब जी नहीं सकता ।' पिताने कहा—'तो मैं इसे मारकर क्या करूँगा, तुम ही इसे ले जाओ, जो उचित हो वह करो।'

सपेरा सप्को लेकर वनमें चला गया। उसे सामने रखकर पत्थरसे उसका सिर कुचलने लगा तो साँपने कहा- 'ठहरो ।' सपेरेने आश्चर्यसे कहा, 'क्यों !' सर्प बोला, 'मुझे क्यों मारते हो ?' सपेरेने कहा, 'तुमने एक बच्चेको डँसकर मार दिया है। सर्प बोला, भौने उसको नहीं मारा, उसकी मृत्यु आ गयो थी, उसने मुझे कहा, इसे डँस लो ।' सपेरेने मृत्युकी खोज की और अन्तमें उसके पास पहुँच गया। बोला, भौं तुम्हें दण्ड दूँगा, तुमने उस बच्चेको मारनेकी आज्ञा क्यों दी ?' मृत्युने मसकराकर कहा, 'इसलिये दी कि ऐसा करनेका काल आ गया था ।' सपेरेने कालको ढूँढ़ा, वोला, 'तुम्हें दण्ड दुँगा । कालने कहा, 'तुम समझ नहीं सकते। इसके कर्मीका फल यही था। कर्मके फलको कोई भी नहीं टाल सकता ।' सपेरेने कर्मको जा पकडा, बोला, 'तुमने यह बुरा कार्य क्यों किया !' कर्मने कहा, 'मुझसे क्यों पूछते हो, मरनेवालेसे पूछो, मैं तो जड़ हूँ, करनेवाला वह है। ' सपेरा बच्चेकी आत्माके पास पहुँचा। उसने धीमेसे कहा, 'ये सब लोग ठीक कहते हैं, मैंने ही वह कर्म किया था, जिसका यह परिणाम हुआ।'

सो भाई मेरे! इस बहममें न रहें कि कोई भी बात स्वयमेव हो जाती है। जो कुछ होता है, इसके पीछे भोगनेवालेका अपना कर्म कार्य करता है।

## दीपावली

( लेखक--पं० श्रीकालीचरणजी दीक्षित, 'कवीश' साहित्य-विशारद )

दीपावली सांस्कृतिक पौराणिक राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं हर्षोल्लासका महापर्व है। इस पर्वके सम्बन्धमें अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। स्कन्दपुराण और ब्रह्मपुराणमें इसका सुन्दर वर्णन है। दीपावलीसे संदेश मिलता है। असतो मा सद् गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय।

इतिहासिवशिपशोंके कथनानुसार जय मर्यादापुरुपोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजी चोदह वर्ष वनवासके उपरान्त दुर्घर्ष लंकाधिपति रावणपर विजय प्राप्त कर श्रीसीता-लक्ष्मण और अपने सहयोगियोंके साथ अयोध्या लौटे तव उनके प्रत्यागमनपर साकेतकी जनताने हुर्प और उल्लासमें मग्न होकर समज नगरको दोगन्योतिसे जगमगाकर अपनी अपार प्रसन्नता प्रदर्शित करते हुए उनका हार्दिक स्वागत किया था। उसी दिन श्रीरामका राज्यामिषेक हुआ था। तभीसे उसके उपलक्ष्यमें प्रतिवर्ष दीपावलीका उत्सव अपने देशमें मनाया जाने लगा।

बंगालमें कालिकापुराणकी कथाके अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि राक्षसोंके दमनके प्रचण्ड आवेशामिभ्त विकराल महाकाली हिंसक संहारक प्रेरणाओं के कारण इतनी क्रोधोन्मत्त हुई कि प्राणीमात्रके संहारमें लग गयीं। समस्त संसार त्राहि-त्राहि करने लगा। भगवान् शिव कालीको शान्त करनेके लिये मार्गमें लेट गये। क्रोधोन्मत्त महाकालीका पैर भगवान् शंकरके वक्षःस्थलपर पड़ा; किंतु देवाधिदेव महादेवके तपःपूत शरीरका स्पर्श होते ही महाकालीकी दृष्टि महेक्वरपर पड़ी, जिससे उन्हें यड़ी लन्जा हुई और उनका क्रोध शान्त हो गया । वे शिवजीकी शरणागत हुई । महाकालीके इस संहारक रूपसे मुक्ति पाकर मानवसमाजने हर्षविभीर हो घर-घर सजावटके साथ दीपक जलाये। तबसे प्रति-वर्ष उसी प्रसन्नतामें छोग दीपावली मनाने छगे। वंगाली इस कालरात्रिको तान्त्रिक विद्या सिद्ध करते हैं। मिथिलामें भी कालीपूजन और लक्ष्मीपूजन इसी रात्रिको बड़े समारोहसे मनाते हैं। पानः नारियलः तालमखाना खाकर रातको छकड़ी जलाकर मसाल जला गाँवका चक्कर लगाते हैं। 'अलाय वलाय जात है भूत प्रेत भाग है' ऐसा कहकर मसालको गाँवके बाहर डाल आते हैं। उत्तरप्रदेशके तराईमें

थारू जातिके लोग एक मासके लगभग दीवाली मनाते हैं।

हरिवंद्यपुराणके अनुसार राजा विलसे भगवान् वामनने तीन पग भूमि दानमें लेकर सम्पूर्ण पृथ्वी तीन कदममें नापकर विलको पातालका राज्य देकर कहा— वर्षमें एक दिन राजा विल अपने साम्राच्य वैभवका दर्शन कर सकेंगे।' मद्रास और दक्षिणमें दीपावली इसी आद्ययसे मनाते हैं। वहाँकी जनता आजके दिन राजा विलका आह्वानकर दीपकोंसे दूकान और घर सजाकर अपनी प्रसन्नता प्रदर्शित कर राजा विलका स्वागत करती है। हैदरावादमें राजा विल और भगवान् श्रीकृष्णकी कथा दीपावलीमें सुननेकी परम्परा है। आन्त्रमें एक मचानपर महिलाएँ दीपावलीकी रातमें वैठकर दीपक जलाकर हीड़ो उत्सव करती हैं। यह हीड़ो उत्सव उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मारवाड़में भी होता है।

महाराष्ट्रमें दीपावली यम-पूजाके रूपमें मनायी जाती है । पौराणिक कथनानुसार कहा जाता है कि यमराज और यमुना सगे भाई-बहिन हैं । यमुनाके बार-बार बुलानेपर भी यमराजको अवकाश नहीं मिलता था। एक दिन यम देवता अवकाश निकालकर बहिन यमुनाके घर जा पहुँचे । यमुनाने अपने माई यमका सत्कारकर मुस्तादु मीठा मोजन कराया। मोजनोपरान्त यमुनाने यमराजसे कहा—'आप आजके दिन प्रतिवर्ध यहाँ आ जाया करें तथा आजके दिन जो माई-बहिन मथुराके इस विश्रामधाटपर साथ-साथ स्नान-मोजन करें, उन्हें आप यमदण्डसे मुक्त कर दें।' यमने प्रसन्न हो एवमस्तु' कहा। जिस दिन यमुनाके घर यमने जाकर मोजन किया था, उस दिन कार्तिक ग्रुक्ता द्वितोया थो। उसी दिनसे दीपावलीके साथ-साथ मैयादूजका पर्व भी प्रारम्भ हुआ।

उत्तरप्रदेश, विहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाय आदिमें कुछ लोक-प्रथाके मेदसे धनतेरस, छोटी दीवाली, वड़ी दीवाली, गोवधनपूजा, अन्नकूट, मैयादूज—पाँच दिनतक उत्सव मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीको आयुर्वेदके आचार्य धन्वन्तरि मगवान्का अवतार हुआ था। इसी दिन धन्वन्तरि-जयन्ती मनायी जाती है। इसी दिन रात्रिको नाली तथा कूड़ापर दीपक जलाया

जाता है जो आयुद्धिका धोतक है। इस दिन यमदीप-दान किया जाता है। धनतेरसको लोग नवीन वरतन खरीदते हैं। व्यापारी नये वही-खातोंका मुहूर्त करते हैं। फिर दूसरे दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीवाली मनायी जाती है। यह छोटी दीवाली आसामके प्राग्व्योतिपपुरके खामी नरकासुरपर भगवान् श्रीकृष्णके विजयोत्सवके उपलक्ष्यमें मनायी जाती है। इसको रूप-चतुर्दशों भी कहते हैं। चौकीके नीचे प्रव्वलित दीपक रखकर उसपर बैठकर स्नान किया करते हैं।

इस छोटी दीपावली अर्थात् नरक-चतुर्दशीको कहीं-कहीं श्रीरामभक्त हनुमान्की जन्मतिथि मानी जानेके कारण हनुमजयन्ती भी मनायी जाती है।

कार्तिक शुक्क प्रतिपदाको भगवान् श्रीकृष्णने अपार वर्णासे व्रजवासियोंकी रक्षाकर इन्द्रका गर्व चूर्ण किया था तथा गोवर्धन पर्वतको धारण कर डूवते व्रजको वचाया था। तभीसे आजके दिन गोवर्धन-पूजा प्रारम्भ हुई । आज स्त्रियाँ सूप यजाकर दिद भगाती हैं । गोवर्धन-पूजाके सवेरे ही भैयादूजका महोत्सव होता है। उत्तर-प्रदेशकी भाँति राजस्थानमें भी दीपावलीके दिन लक्ष्मी या चाँदीके सिक्के पूजनेकी प्रथा है । इस दिन भी नये वर्षका मुहूर्त व्यापारी लोग करते हैं तथा उसमें लक्ष्मी-पूजन किया जाता है। कुछ विद्वानोंका कथन है कि जब श्रीकृष्णने आसाम-भूटानके स्वामी दुष्ट-राजा नरकासुरका संहार किया तव नरकासुरकी माँ पृथ्वीने भगवान् श्रीकृष्णसे कहा-'नाथ ! जिस समय वाराहरूप धारणकर आपने मेरा उद्धार किया था, उस समय आपके स्पर्शते मेरे यह पुत्र हुआ । आपने ही मुझे यह पुत्र प्रदान किया और आपने ही इसका विनाश कर डाला । अब आप मेरी रक्षाकर इसके पापापराध क्षमा करें। पृथ्वीको विनतीपर करुणानिधान प्रसन्न हो बोले- आजसे इसकी स्मृतिमें यह मृत्युतिथि महापर्वके रूपमें मनायी जायगी। ' तबसे यह दिन भी नरक चतुर्दशी अथवा छोटी दीवालीके नामसे प्रसिद्ध हुआ । भारतके कई भागोंमें आजके दिन भी दीप जलाये जाते हैं।

नेपाल देशकी दीवाली भी भारतके साथ-साथ पाँच दिनोंतक मनायी जाती है। नेपाली भाई राम और दुर्गाकी विजयका यह दीपावली त्यौहार मनाते हैं। प्रथम दिन कौएको यमदूत मानकर खीर खिलाते हैं। दूसरे दिन कुत्तेको भोजन देते हैं। क्योंकि यह कुत्ता हिमाल्य-यात्रामें धर्मराज युधिष्ठिरके साथ रहा था। तीसरे दिन गौको लक्ष्मीरूप मानकर पूजन करते हैं। चौथे दिन हाथी-घोड़ा आदि पशुपतियोंकी पूजा करते हैं। पाँचवें दिन नेपालकी दीवालीका भी पर्यवसान भैयादूजको होता है। नेपालमें पाँचों दिन दीपदान होता है। लंकामें दीवाली राष्ट्रीय पर्व है। चार अगस्तको कैण्डीसे लक्कामें दीवाली राष्ट्रीय पर्व है। चार अगस्तको कैण्डीसे लक्कामें सिंहिली सम्राट्के विजयोत्सवमें दीपावली मनायी जाती है। दीपक लक्ष्मीका प्रतीक है। ईसाई-क्रिसमिसके दिनोंमें, मुसलमान शवेबरातमें दीपोंकी आराधना करते हैं। कलिक्क, मगध-तक्षशिलामें राजनैतिक दृष्टिसे सम्राट् अशोकके अहिंसावत अपनानेके दिन दीपावली होती है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे भी वर्णाके चार मासमें उत्पन्न कीट-पतङ्ग, कूड़ा-करकटसे अनायास रोगके कीटाणु पैदा हो जाते हैं। घरमें जाला, नमां, सीलन हो जाती है। घरकी सफाईसे कूड़ा-करकट, कीट-पतंग, सीलन दूर होती है। आयुर्वेदिक दृष्टिसे सरसोंके तेलसे दीपकके प्रकाशमें आँखोंको लाम होता है। पंजावमें लक्ष्मी-गणेश-पूजनके साथ-साथ दीपावली होती है तथा आजकल कई जगह स्वामी रामतीर्थकी स्मृतिमें वेदान्तसम्मेलन होता है। भारतके अतिरिक्त विदेशोंमें भी विभिन्न रूपोंमें दीपावली मनायी जाती है।

चीनमें फरवरीमें दीपदान होता है। जापानमें दीपोत्सवकी शैली पृथक है। जापानियोंका विश्वास है कि उनके स्वर्गवासी पूर्वज इस दिन आशीर्वाद देने आते हैं। अतः जापानी पूर्वजोंके मार्गको स्पष्ट प्रकाशित रखने हेतु दीप जलाते हैं। यूरोपमें राजनैतिक विजयोत्सव स्वतन्त्रता दिवसमें दीपावली होती है ।वहाँ भारत (एशिया) की भाँति धार्मिक दीपावली नहां होती । इंगलैंडका गेफाक्स दिवस उस देशकी दीवाली है। १७४९ में ऐक्स लारोपेलकी संधिकी स्मृतिमें ५ नवम्बरको वहाँ दीपप्रकाश-उत्सव होता है। फ्रांसका वसिली दिवस १४ जुलाईको फ्रांसमें वसिली-दिवस धूमधामसे मनाया जाता है । नाम-मेदसे उसे दीपावली कहा जा सकता है। रूसमें सात नवम्बरको क्रान्ति-सफलता-दिवस मनाया जाता है। शैली मेद है, किंतु दीपक सभी जलाते हैं। ४ जुलाईको अमरीकी जनताने ब्रिटिश सत्तासे मुक्त होकर स्वतन्त्रता पायी थी । उसकी वर्षगाँठ दीपावली सहश होती है।

भारतमें अनेक प्रकारते दीवाली मनायी जाती है। वेद, स्मृति, पौराणिक कालके अञ्चन्नीडा—चूतसभाका

तात्पर्य दूसरा था। तभी दोपावलीमें एक दिन चत ( जुआ) की छूट दे दी जाती थी।

शिवजीने उमाके मनोरञ्जनके हेतु जुआ ( यूत ) की उत्पत्ति की थी । शतरंजकी उत्पत्ति रावण-मन्दोदरीने सैन्य-व्यृहरचनाके लिये की थी । अव लोग शतरंज एवं चौसरसे जुआ खेलकर पतनके गर्तमें जाने लगे। अतः

बुआ-- चृत निन्दनीय और त्याच्य व्यसन है । चौसरसे महाभारत हुआ । जुआसे ही राजा नल-दमयन्तीका विछोह हुआ। अतः जुआका बहिष्कारकर देशको सुखी समृद्धिशाली यनाना चाहिये तथा 'सर्वभूतिहते रताः'की कल्याणमयी भावनासे संगठनपूर्वक सभीको सप्रेम दीपोंकी ज्योतिके द्वारा गणेश-लक्ष्मीपूजन आदि करने चाहिये।

-settles-

## गांधीजी और गोरक्षा

[ गताङ्क पृष्ठ ११९५से आगे ]

भारतवर्षमें रहनेवाले अन्य धर्मावलम्बी इरिजन, १०-८-१९४७ (गांधीजी और गोरक्षा, पृष्ठ ८)

हिंदुधर्ममं हिंदुओंके लिये ही गोहत्याका निपेध है, सारी दुनियाँके लिये नहीं । .... भारत केवल हिंदुओंका ही नहीं है, मुसलमानों, सिखों, पारसियों, ईसाइयों और

उन सबका भी है जो भारतीय होनेका और संबके प्रति निष्ठाका दावा रखते हैं।

यह ठीक है कि दूसरे धर्मोंमें गोहत्याका निपेध नहीं है। पर किसी भी धर्मने हिंसाको श्रेष्ठ नहीं बताया है, बल्कि उसकी बुराई की है। किसी भी अन्य धर्ममें गोहत्याका निषेध नहीं है तो विधान भी नहीं है। उस समयतक सम्भवतः महात्माजीने स्वयं खब धर्मोका अध्ययन किया नहीं होगा और मुसलमानोंने उनपर प्रभाव डाल रक्ला होगा कि उनके धर्ममें गायकी कुर्वानी लाजमी है। इस सम्बन्धमें आचार्य श्रीविनोवाज्ञीके वचन देखिये-

('विब्डिंग फ्राम विलो—एसेज आन इण्डियाज 'कैंटल इक.नामी'--- प्रकाशक कृषि-गोसेवा-समिति, नयी दिल्ली-१, पृष्ठ ११ एवं १३ से अन्दित )

ध्गोहत्या कान्नद्वारा वन्द होनी चाहिये। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकारका कानून वनाना धर्मनिरपेक्ष राज्यमें सम्भव नहीं है; क्योंकि भारत धर्म-निरपेक्ष राज्य है।

व्मेंने मुस्लिम धर्म-प्रन्थोंका अध्ययन किया है और मैं

विश्वासपूर्वक कइ सकता हूँ कि इस प्रकारकी वात मुस्लिम-धर्मका अपमान है। मैं मुस्लिम-धर्मकी तरफसे बोलता हँ और मुझे विश्वास है कि इस विपयपर कोई भी मुसलमान मेरा विरोध नहीं करेगा कि पवित्र कुरानमें कोई भी ऐसा प्राचीन शब्द नहीं है, जिसके अनुसारगोवधकी माँग की गयी हो। यही बात हिंदू धर्मशास्त्रोंके सम्बन्धमें कही जा सकती है, जो हत्याको किसी भी प्राचीन शब्दके अनुकूल नहीं मानते । हिंदू और मुसलमान—दोनों ही तयतक वासाविक रूपमें बुद्धिमान् नहीं कहे जा सकते, जयतक कि वे धर्मके नामपर पशुओंका वध नहीं त्यागते । सम्राट् अकवरके राज्य-कालमें गोवध वंद था। हमारी सरकारको मानना चाहिये कि इस प्रकारका कानून धर्म-निरपेक्षताके तत्त्वोंका विरोधी नहीं है। अतएव गोवध कानृनके द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिये।

उपसंहारके समय फिर संक्षेपमें कहना चाहता हूँ कि यह तर्क करना सर्वथा असत्य है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य गो-वध बंद करनेके लिये कानून नहीं वना सकता।

पारसी धर्ममें भी ऐसी वात नहीं है जिससे गोवध लाजमी हो।

यदि मुसलमान-धर्ममें गायकी कुर्वानी लाजभी होती ती मुसलमान बादशाह कभी भी गोहत्या-बंदीका फरमान जारी नहीं करते। न ईसाई-धर्ममें ही इस प्रकारका विधान है।

भले ही वे मांसाहारी हों। सच वात तो यह है कि उनके धर्मग्रन्थमें भी इसकी मनाही है। निम्नलिखित वाक्य देखिये—

#### बाईबल

For 'meat' destroy not the work of God

( Romans 15-20 )

मांसके लिये भगवान्की कीर्तिको नष्ट न करो।

It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor anything whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weeak.

( Romans 15-21 )

न मांस खाना अच्छा है, न शराव पीना, न कोई ऐसा काम करना अच्छा है, जिससे हमारा माई (साथी) छड़खड़ाने छो, व्यथित हो या कमजोर हो जाय।

Sacrifice and offering Thou didst not desire; Mine ears have You opened burnt offering and sin offering hast Thou not required.

( Psalms 40-6 )

हे भगवन् ! तुमने जीवोंका विष्टान नहीं माँगाः अग्निमें उनकी आहुति नहीं चाही । ऐसे पाप तुमको अभीष्ट नहीं हैं । तुमने मेरे कान खोल दिये ।

I will take no bullock out of Thy house, nor he goats out of Thy folds.

( Psalms 50-9 )

में तेरी सृष्टिसे न बैलको हटाऊँगा, न बकरेको ।

For every beast of the forest is Mine, and the cattle upon the thousand hills.

( Psalms 50-10 )

जंगलमें रहनेवाले जीव और इजारों पहाड़ियोंपर रहने-बाले पशु मेरे हैं।

I know all the fowls of the mountains; and the wild beasts of the field are mine. ( Psalms 50-11 ) पहार्डोपर रहनेवाले कुक्कुट, मैदानमें रहनेवाले जंगली जीव सभी मेरे हैं।

If I were hungry, I would not tell thee; for the world is mine, and the fullness there.

( Psalms 50-12 )

में भूखा होऊँगा तो तुमको नहीं कहूँगा। सभी सृष्टि मेरी है और भरी-पूरी है। (ईश्वरके नामपर जीवहिंसा करनेवालोंके प्रति वे कह रहे हैं कि मैंने अपनी भूख तुम्हारे सामने प्रकट नहीं की। सभी सृष्टि मेरी है और मेरी भूख शान्त करनेके लिये मुझे तुम्हारी हिंसाकी जरूरत नहीं है।)

Will I eat the flesh of bulls, or drink the blood of goats?

( Psalms 50-13 )

क्या में बैलोंका मांस खाऊँगा और वकरोंका खून पीऊँगा ?

I will have mercy and not sacrifice
( Mathews 9-13)

में हिंसा नहीं, दया चाहता हूँ।

He that killeth an ox is as if he slew a man; He that sacrificeth a lamb, as if he cut off a dog's neck

( Isaiah 66-3 )

जिसने बैलकी इत्या की, उसने मानो मनुष्यकी इत्या की। जिसने भेंडके बच्चेकी इत्या की, उसने मानो कुत्तेकी गरदन काटी है।

सिंखोंमें तो नामधारियोंने गोरक्षामें बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ की हैं । कूका इतिहास प्रसिद्ध है ।

जब किसी भी अन्य धर्ममें गोवध लाजमी नहीं है तो क्या उनका यह कर्तव्य नहों है कि वे हिंदुओं के धार्मिक भावोंका आदर करें ? यदि ऐसा नहीं करते हैं तो क्या बह भारत सरकारका कर्तव्य नहीं है कि संविधानके अनुष्केद २५ (२) के अनुसार हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर आधात न होने दे ? यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या हिंदू चिरकालतक इसको जुपचाप सहते जायें और चूँ भी न करें ?

## मालिकोंका ढोरोंके साथ दुर्व्यवहार

महात्माजीने लिखा है-

'अक्सर मालिक अपने गरीब पशुओंको भूखा मारता है और उनसे उनकी शक्तिसे अधिक काम लेता है और उनपर निर्दयता करता है।'

—हरिजनः १५-२-१९४९ (गांधीजी और गोरक्षाः पृष्ठ ४-५)

ठीक इन्हों वाक्योंके पूर्व उनके ये शब्द भी उड्डत किये गये हैं—

'हमारे अधिकांश ग्रामीण भाई पशुआंके साथ ही अक्सर एक ही घरमें रहते हैं और भूखे भी एक साथ मरते हैं।'

इन वाक्यों वह स्पष्ट है कि यह दोषारोपण—मालिक अपने गरीव पशुओं को भूता मारता है और उनसे उनकी शक्ति अधिक काम लेता है और उनपर निर्दयता करता है—ग्रामीण माइयोंपर लागू नहीं होता । यह दोष लागू होता है शहरों में गाइयों में बोतनेको रखनेवाले वैलेंके मालिकोंपर ही । शहरों में रहनेवाले तो व्यापारी हैं, गोपालक नहीं, चाहे वे भार ढोनेके लिये वैल रखते हों अथवा दूध वेचनेके लिये गाय रखते हों या दूध पीनेके लिये गाय रखते हों ।

शहरके वातावरणपर अर्थशास्त्रियोंका प्रभाव है। वहाँ प्रत्येक यात रुपये-पैसेमें तोली जाती है। मिल मालिक मजदूरसे अधिक-से-अधिक काम लेना चाहता है, दूकानदार दूकानपर काम करनेवाले नीकरसे अधिक-से-अधिक काम लेता है (आजकल तो राजनैतिक यूनियनोंके कारण ऐसी वात प्राय: नहीं रही )। वैलका मालिक भी वहीं करता है। उनकी कोई यूनियन नहीं, वे मूक हैं, इसलिये चुपचाप सहते जाते हैं। दूध वेचनेवाला बळड़ेको क्यों इतना महँगा दूध पिलावे, जब काफ छैदर वेचनेवाले उसका अच्छा मूल्य देकर खरीदनेको तैयार हैं। दूध पीनेवाले भी इतना कीमती दूध बळड़ेको क्यों पिलावें जब बदलेमें उससे कुळ मिलता नहीं। अतः जबतक अर्थकरी भावनाका नाश नहीं होता, तबतक अर्थ-उपार्जनकी हिष्टेसे

गाय-वैलोंको रखनेवाले लोग ऐसे ही करेंगे। बल्हिहारी है अर्थकी महत्ताकी और अर्थशास्त्रियोंकी।

लेकिन बहुत बड़ी संख्यामें रहनेवाले प्रामीण गरीव किसानोंके प्रति न यह इल्जाम है और न यह सत्य है। आजके युगमें अंग्रेज़ोके अधिकांश शिक्षित लोग अपने माँ-वाप मर जानेपर भी नहीं रोते, किंतु किसानका कोई गाय-वैल या वछड़ा मर जाता है या कष्ट पाता है तो उसकी आँखोंसे पानी निकलने लगता है।

#### गोरक्षाके लिये कानून

'भारतीय संघमें कानूनके द्वारा गोहत्या रोकनेका प्रस्ताव बहुत बड़ी गलती होगी'''। इस तरहके मामलोंमें निषेष कानून बनाना हिंदुत्वकी गलत ढंगकी सेवा होगी। हिंदुत्वकी रक्षा तभी हो सकती है, जब हर मजहबके लोगोंके साथ पूरा न्याय किया जाय।'

---हरिजन, ३१-८-१९४७ ( गांधीजी और गोरक्षा, पृष्ठ ७ )

भी धर्ममें सरकारका किसी तरह भी इस्तक्षेप नहीं चाहता और गौका सवाल भारतमें आर्थिक और धार्मिक दोनों तरहका है। जहाँतक अर्थन्यवस्थाका सवाल है, मुझे यह कहनेमें जरा भी संकोच नहीं कि देशके पशुधनकी रक्षा करना हर शासनका काम है चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। भारतमें तो, जिसे मैं हिंदुओं के समान ही मुसलमानों, ईसाइयों और दूसरोंका भी देश समझता हूँ, हिंदूराज्य भी, ऐसे गोवधको रोक नहीं सकता, जिसे प्रजाका कोई वर्ग, धार्मिक कार्य समझे और जिसे अपने घरमें विना हिंदुओंकी धार्मिक भावनाको ठेस पहुँचानेके इरादेसे करे।

—यंग इण्डिया, ७-७-१९२७ ( गांघीजी और गोरक्षा, पृष्ठ ११ )

उपर्युक्त उद्धरणोंसे महात्माजीके गोरक्षाके लिये कानून-पर विचार व्यक्त होते हैं। साथ ही वे देशके पशुधनकी रक्षा करना हर शासनका काम है—यह भी कहते हैं और किसी भी धर्ममें सरकारका हस्तक्षेप भी नहीं चाहते। नये-नये कसाईखाने खोलनेकी सरकारद्वारा योजना, गोवंशके पशुओंको मारकर चमड़ा और मांस निर्यात करके अधिक कमाई करनेकी योजना क्या सरकारद्वारा देशके

पशुघनकी रक्षा है और हिंदूधर्ममें हस्तक्षेप नहीं है जबकि हिंदूधर्मके अनुसार गोहत्या सर्वथा वर्जित है और किसी भी दूसरे धर्ममें गोहत्या जरूरी नहीं है। सन् १९२७ में गांधीजीने सम्भवतः उनके ईसाई और मुसलमान साथियोंकी प्रेरणासे यह समझ रक्खा होगा कि उनके धर्मके अनुसार गोहत्या लाजिमी है। यह गलतफहंमी ईसाइयोंके धर्म-प्रन्थोंके उद्धरणसे, जो इन प्रवन्ध-रचनाओंके पृष्ठ २२ और २३ पर है, दूर हो जानी चाहिये। मुसलमानोंके धर्मके सम्बन्धकी गलतफहमी आचार्य श्रीविनोवा भावेके वचनोंसे दूर हो जानी चाहिये जो इन प्रवन्ध-रचनाओंके पृष्ठ २१ और २२ पर है। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यदि कानूनद्वारा गोवध बंद हो तो दूसरे किसी भी धर्मपर इस्तक्षेप नहीं होता और गोवध जारी रखने देकर कानूनद्वारा दोषयुक्त न माना जाना और सरकार-द्वारा मारे हुए गोवंशके चमड़े और मांसके निर्यातद्वारा धन कमानेकी योजना बनाना सीधा हिंदूधर्मपर जान-बूझकर आधात पहुँचाना है और संविधानके अनुच्छेद २५ (२) का हिंदूधर्मकी भावनाके विरुद्ध सर्वथा दुरुपयोग है।

यंग इण्डिया, २९-१-१९२१ ( गांधीजी और गोरक्षा, पृष्ठ ४ ) में महात्माजीने लिखा है—

'मेरी यह इच्छा है कि सारी दुनियामें गौकी रक्षा हो जाय और सब इस सिद्धान्तको मार्ने। लेकिन इसके पहले मेरे अपने घरको ठीक करना जरूरी है।

यंग इण्डिया, ११-११-१९२६ ( गांधीजी और गोरक्षा, पृष्ठ ५ ) में वे लिखते हैं—

### गोरक्षा तो हमें करनी ही है

इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि गोरक्षा जरूरी तौरपर करनी ही है। जबतक गोहत्या करके उसके चमड़े और मांससे धन कमानेकी अर्थशास्त्रियोंकी बात भारत-सरकार मानती रहेगी, तबतक गोरक्षा बहुत ही कठिन है।

यदि भारत-सरकार कानून नहीं बनाना चाहती तो महात्माजीकी यंग-इण्डिया, ७-७-१९२३ (गांधीजी और गोरक्षा, पृष्ठ १३) में दी हुई योजनाको स्वीकार करनेकी

त्ररंत घोषणा करे और उसको व्यवहारमें लावे । वह योजना इस प्रकार है—

- (१) सरकार खुले बाजारमें बेचे जानेवाले हर पशुको कँची बोली लगाकर खुद खरीदे।
- (२) सरकार सव बड़े-बड़े शहरोंमें अपनी ओरसे दूषशालाएँ चलाये, जिससे लोगोंको सस्ता दूध मिले।
- (३) सरकार अपने पाले हुए मृत पशुओंकी खाल और हड्डियोंका उपयोग करनेके लिये चमड़ा कमानेके कारखाने चलाये और दूसरोंके मरे हुए पशु भी खरीदे।
- (४) सरकार आदर्श पशु-शालाएँ खोले और लोगोंको सिसाये कि पशुओंको कैसे पाला जाता है और उनकी नस्ल कैसे सुधारी जाती है।
- (५) सरकार पशुओं के लिये यथेष्ट गोचर जमीनकी व्यवस्था करे और पशु-पालनके अच्छे-से-अच्छे विशेषज्ञ दुनिया भरते बुलाये और लोगोंको पशुपालनका वैज्ञानिक तरीका सिखाये।
- (६) इस कामके लिये एक अलग सरकारी विभाग खोला जाय। यह विभाग लाभ कमानेके लिये नहीं चलाया जाय और इससे लोगोंको अच्छी नस्लके पशु तैयार करने और दूसरी बातोंमें मदद मिले।

हरिजन, ३१-८-१९४७ ( गांधीजी और गोरक्षाः पृष्ठ १४ ) में महात्माजीने लिखा है—

'यदि गोरक्षाको गुद्ध आर्थिक दृष्टिसे देखा जायः तो सूखी और बहुत कम दूध देनेवाली गायों तथा बूदे और बेकार बैलोंको काटनेमें सोचनेकी कोई जरूरत नहीं; लेकिन ऐसी क्रूर अर्थव्यवस्थाका भारतमें कोई स्थान नहीं है।'

महात्माजीकी उपर्युक्त योजनाके अन्तर्गत सरकार मारे हुए ढोरोंके चमड़े और मांसके निर्यातके न्यापारको तुरंत बंद करे और अच्छी नरलके इलाकोंसे कलकत्ताः बम्बई जैसे यड़े शहरोंमें पग्रुओंका ले जाना बंद करे।

इन सब कामोंके लिये तुरंत फरमान निकाले और उसको मंग करनेवालोंका अपराध कानूनमें इस्तक्षेप समझकर उनको दण्डित किया जाय।

## अमोघ देवीकवच और मन्त्र

श्रीदुर्गासप्तशतीके अन्तर्गत 'श्रीदेवीकवच' है। यह कवच अत्यन्त प्रभावशाली है, मानवमात्रके लिये वरदान है। शरीरके कौन-से स्थानमें कौन-सी देवीका स्थान है, यह इस कत्रचके द्वारा समझमें आता है। उस स्थानकी देवी वहाँका संरक्षण करती हैं। श्रद्धालु और सद्भक्त विश्वास-पूर्वक कवचका पाठ करते हैं तो उन्हें मनोवाञ्छित फल अवश्य मिलता है।

पाठके साथ-साथ अनेक मिन्न-भिन्न प्रकारके मानसिकः शारीरिकः दैवी रोगियोंपर इस कवच तथा मन्त्रोंद्वारा चिकित्सा की जाती है। और उसके फलस्वरूप व्याधिनाश आदि होते हैं। 'कल्याण'के पाठकोंके प्रयोगार्थ यहाँ पृथक्-पृथक् व्याधियोंके विनाशके लिये कुछ मन्त्र दिये जाते हैं। मन्त्रोंका सही अनुभव मिलनेपर मुझे पत्र लिखें। विशेष जानकारीके लिये भी नीचे लिखे पतेपर पत्रव्यवहार कर सकते हैं।

कवचका दिनमें तीन यार गुद्धतापूर्वक पाठ करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है, आत्मिक यल मिलता है तथा समय-पर भक्तको अपने इच्टका साक्षात्कार होता है—यह सत्य है।

निम्नलिखित मन्त्रोंको पर्वकालमें उजीवित (सिद्ध) कर लेना चाहिये। प्रत्येक मन्त्रकी जप-संख्या १००८ है। मन्त्र जैसे दिये गये हैं, वैसे ही उनका जप करना चाहिये। मन्त्रोंको ग्रुद्ध करनेका प्रयास नहीं करना चाहिये। मन्त्रोंको ग्रुद्ध करनेका प्रयास नहीं करना चाहिये। मन्त्रोंको ग्रुद्ध करनेका प्रयास नहीं करना चाहिये। मन्त्रोंको बताये गये बीजाक्षरोंका स्पष्ट तथा दीर्घ उच्चारण करनेसे शीन्न लाम होता है। स्वर-कम्पनकी लहरें व्याधिप्रस्त स्थानतक पहुँचकर अपना यशस्त्री कार्य करती हैं। कृपया अनुभव प्राप्त करनेपर मुझे आशीर्वाद-पत्र अवश्य लिखें।

- (१) 'ॐ उं उमादेवीभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे मस्तक-ग्रूल तथा मजा-तन्तुओंकी समस्त विकृतियोंपर नियन्त्रण होता है—विशेषतः पागल्यन तथा स्त्रियोंके 'हिस्टीरिया' आदि विकारोंपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। नित्य १००८ जप करना चाहिये।
- (२) 'ॐ यं यमघण्टास्यां नमः'—इस मन्त्रसे नासिका-के समग्र विकार दूर होते हैं।

श्रु शां शाङ्किनीभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे आँखोंके समस्त विकारोंपर नियन्त्रण होता है। रक्तपुष्पसे सूर्योदयके पूर्व आँख झाइनेसे 'फूला' आदि विकार नष्ट होते हैं।

'ॐ द्वां द्वारवासिनीभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे समस्त कर्णविकार दूर होते हैं।

'ॐ चिं चित्रघण्टाभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे कण्ठमाला तथा अन्य कण्ठगत विकारोंपर नियन्त्रण होता है। विशेषतः कण्ठगत 'कर्क' रोग (कैन्सर) पर इसका अद्भुत असर देखा जाता है।

(ॐ सं सर्वमङ्गलाभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे समस्त जिह्वा-विकारोंपर नियन्त्रण होता है। विशेषतः तुतलाकर बोलने-वालोंके लिये यह मन्त्र बहुत सर्वश्रेष्ठ है।

'ॐ धं धनुधीरिभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे पीठकी रीढ़के विकार दूरहोते हैं। विशेषतः धनुर्वात ( Titanus ) के लिये यह मन्त्र प्रभावशाली है।

'ॐ मं महादेवीभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे माताओं के स्तन-विकार अच्छे होते हैं। जिन माताओं को दूध नहीं आता हो या दूधमें कोई खरावी हो, उन्हें वालकका पुराना कपड़ा लेकर मन्त्र बोलते हुए प्रतिदिन सात बार झाड़नेसे विकार दूर होता है। यह विधि दिनमें तीन बार सात दिनोंतक करनी चाहिये। मन्त्र कागजपर लिखकर बालक के गलेमें बाँधनेसे नजर, चिड़चिड़ापन आदि दोष नष्ट होते हैं।

'ॐ शॉं शोकविनाशिनीस्यां नमः'—इस मन्त्रसे समस्त मानसिक व्याधियाँ नष्ट होती हैं । मृत्युभय दूर होता है । पति-पत्नीका कळह-विग्रह ककता है । इस मन्त्रको मङ्गळवारके दिन रक्तचन्दनसे और अनारकी कळमसे भोजपत्रपर ळिखकर शहदमें डुवा रखनेसे मन्त्रके साथ जिनका नाम ळिखा होगा, उनका क्रोध शान्त हो जायगा।

'ॐ छं छितादेवीभ्यां नमः'—यह मन्त्र अत्यन्त प्रभावशाली है। इससे समस्त हृदयिकारोंपर नियन्त्रण प्राप्त होता है। हृद्रोगी इस मन्त्रको अधिक-से-अधिक जपते रहें तो उनका हृदय-विकार समूल नष्ट हो सकता है। (ॐ ग्लं शूलंघारिणीभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे समस्त उदरस्थ व्याधियोंपर नियन्त्रण होता है—विशेषतः जलोदर तथा उदरशुलके रोगियोंके लिये यह मन्त्र लाभकारी है। माताओंके प्रसववेदन।के समय यह मन्त्र बहुत काम करता है।

'ॐ कां कालरात्रीभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे आँतोंके समस्त विकार दूर होते हैं । विशेषतः 'अल्सर' आमांश आदि विकारोंपर यह लाभकारी है ।

'ॐ वं वज्रहस्ताभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे समस्त वायु-विकार दूर होते हैं। विशेषतः 'ब्लडप्रेशर' के रोगी इसका अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।

(ॐ कों कोमारीभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे समस्त दन्त-रोगोंपर नियन्त्रण होता है। विशेषतः वालकोंके दाँत निकलनेके समय यह मन्त्र लाभकारी है।

'ॐ गुं गुह्येश्वरीभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे समस्त गुप्त-विकारोंपर नियन्त्रण होता है। ववासीरके रोगी इसका अवस्य प्रयोग करें। शौच-शुद्धिके पूर्व इस मन्त्रका १०८ जप करनेसे 'मूलव्याधि' (अर्श) अच्छी होती है। सभी प्रकारके प्रमेह-विकार भी इस मन्त्रसे अच्छे होते हैं। 'ॐ पां पार्वतीभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे रक्त-मजा-अस्थिगत विकारोंपर नियन्त्रण होता है। कुष्ठरोगी इस मन्त्रका अधिक-से-अधिक प्रयोग करें।

'ॐ सुं सुक्तटेश्वरीभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे समस्त पित्तविकारोंपर नियन्त्रण होता है। अम्लपित्तके रोगी इस मन्त्रका अवस्य प्रयोग करें। मन्त्रसे ज्वर-श्वान्ति होती है।

'ॐ पं पद्मावतीम्यां नमः'—इस मन्त्रसे कफज व्याधियोंपर नियन्त्रण होता है । विशेषतः टी० वी० (क्षय )-के रोगी मन्त्रका विश्वासपूर्वक जप करते रहें ।

(ॐ कं कल्याणशोभनाभ्यां नमः'—इस मन्त्रसे ग्रहः भूत-प्रेतः पिशाचः अपमृत्युं आदि भयोंसे मुक्ति मिलती है।

मन्त्रोंकी प्रतिदिनकी जप-संख्या समान (१००८) है। परिस्थितिके अनुसार अधिक-से-अधिक जप करना सर्वश्रेष्ठ है। रोगी यदि स्वयं जप नहीं कर सकते हों तो किसी पवित्र सच्चे ब्राह्मणके द्वारा जप कराया जा सकता है। वीमारीका नाश होकर—स्वास्थ्य अच्छा होनेपर कुमारीपूजन, ब्राह्मण-मोजन, वस्त्रदान, साधु-संतोंकी सेवा करनेसे दीर्घायु एवं आरोग्य प्राप्त होता है तथा भगवती राजराजेश्वरीकी परम कृपा प्राप्त होती है।

# प्रकाश, जीवन, प्रेम, परम शान्ति और दिव्य शक्तिरूपमें प्रभु मेरे साथ

नित्य प्रकाश-रूप प्रभु रहते सदा सर्वदा मेरे साथ।
सुखद मार्ग दिखलाते, रक्ष्वे वरद अभय मस्तकपर हाथ ॥
प्रभु ही मेरे जीवन बनकर रहते नित शरीरमें संग।
रहता स्वस्थ, नित्य मिलता वल, रहते सत्त्वपूर्ण सब अंग॥
प्रेम-रूपसे करते मुझमें परम सुद्धद प्रभु नित्य निवास।
काम-राग-कहता-विरहित जीवनमें छाया पूर्ण मिठास॥
परम शान्ति वन वसे दृदयमें मिटे आन्ति-चिन्ता-भय-शूल।
रहता शान्त-समुज्ज्वल जीवन होते सभी कार्य अनुकूल॥
दिव्य शक्ति वन रहते मुझमें करते नित नव शक्ति-विकास।
ग्रुचितम जीवन मधुर बना सत्-चिदानन्दका नित्य विलास॥



日本大学などのからないないない。

\_\_\_\_\_

# मेप्पत्त्र नारायण भद्दतिरै

# [ एक भावात्मक कविके रूपमें उनकी उपलब्धियाँ ]

( मूल लेखक-शी पी० के० परमेश्वरन् नायर )

[ अतुवादक-अी टी० पस्० एड्० वी० शर्मा 'विशारद' ]

[स्वर्गीय श्रीनारायण भद्दतिरि 'नारायणीयम्'के रचियता हैं। 'नारायणीयम्' संस्कृतका एक उच्चकोटिका काव्य है। श्रीमद्वागवतके सार-संग्रहके रूपमें रचित 'नारायणीयम्' काव्यकी दृष्टिसे बहुत ही उच्चकोटिका माना जाता है। उसके रचियताके सम्बन्धमें इस लेखमें वर्णन किया गया है। श्री पी० के० परमेश्वरन् नायर 'मळयालम्' भाषाके सिद्धहस्त लेखक हैं।]

मानव-जीवन किसी एक अदृश्य शक्तिके अधीन होकर आगे बढ़ता है। बड़े-से-बड़े महान् पुरुगोंका जीवन भी इस तथ्यको प्रमाणित करता है। बहुत-से ऐसे लोग हैं जो अपने प्रयाणमार्गरे अनिभन्न रहते हैं। कुछ बिरले ही ऐसे होंगे जो अपने जीवनमें ही अपने प्रयाण-मार्गको समझ लेते हैं। बाह्य या आन्तरिक प्रेरणाएँ ही इसके लिये मार्ग बनाती होंगी। उसके बाद जीवन, जो अवतक एक अनिश्चित पथपर चलता रहा, एक निर्देष्ट मार्गपर चलने लगता है। इस प्रकारके परिवर्तनके बाद ही अनेकानेक प्रसिद्ध व्यक्तियोंने विजय प्राप्त किया है।

मेप्पत्तूर नारायण भहतिरिके युवावस्थामें ही इस प्रकार-का एक परिवर्तन आया। उन्होंने समझ लिया कि अपना जीवन, जो अवतक भौतिक जगत्के विविध भोग-विलासोंमें व्यतीत हो रहा था, ठीक रास्तेपर नहीं चल रहा है। इस प्रकारका अपराधवोध बहुतोंको निराशामें डुवो देता है, जीवनको चकनाचूर कर डालता है, पर भहतिरिके जीवनमें ऐसी दुर्घटना नहीं घटी; बल्कि उनके पूर्व-पुण्यने उनकी रक्षा की और वे निर्दिष्ट स्थानपर ही पहुँच गये।

### प्रतिभायुक्त शरकार्थी

तृक्कण्डियूर ( एक प्रामका नाम ) से जब रुग्णावस्थामें वे गुरुवायूर ( त्रिचूरके निकट एक प्रसिद्धस्थान, जहाँ भगवान् श्रीकृष्णका विख्यात मन्दिर है ) आये, तब उनकी मनोवृत्ति भगवद्-भिक्तमें विखीन हुई और साथ-ही-साथ उन्होंने शक्ति और चेतना प्राप्त कर छी, मानो एक बळवान् आश्रय मिळ गया हो । यह परिवर्तन एक सामान्य व्यक्तिका बाह्य परिवर्तन नहीं था, वरं प्रतिभायुक्त पण्डित और भावनायुक्त कलाविशारदके हृदयके अन्तस्तलसे उद्भृत आन्तरिक आन्दोलन था। उसके फलस्वरूप 'सृजित' काल्य भी महत्त्वपूर्ण ही बना।

गुरुवायूरके मन्दिरमें अपने इष्टदेवके भजनमें कुछ समय व्यतीत करके वे छौट सकते ये या अन्य संत कवियोंकी भाँति भगवानके सम्बन्धमें कुछ स्तोत्र-रचनाकर आशीर्वाद प्राप्त कर वापस जा सकते थे। पर भहतिरि, जो सर्गोन्मुख कलाकार थे, इतनेसे ही संतुष्ट होनेवाले न थे। उस उबलती भक्तिधाराको कलाका मधुर आकार देनेके पश्चात् ही उनकी सजन-दाक्ति विशास ले पायी।

अपने शिथिल जीवनके एकमात्र आश्रयके रूपमें जिस तेजोमयी मूर्तिको महितिरिने देखा, उसको उन्होंने महाभागवत-के साक्षात् भगवान्के रूपमें प्राप्त किया। भगवात् तो उनको मुखल्थ था ही। भगवात की भक्तिलहरीमें द्भवकर ईश्वरतत्त्व-के तहमें जाकर उन्होंने कितनी ही बार गोते लगाये होंगे। भगवान् श्रीकृष्णके प्रभावने, जिसने चैतन्यको, चण्डीदासको, जयदेवको उन्मत्त वनाया था, महितिरिको भी अपने अधीन कर लिया। पर उस भक्तिके द्वारा उस ब्रह्मतत्त्वको अपने दृदयके अन्तस्तलपर अधिक-से-अधिक दृदतासे उसकी अनुभूति प्राप्त करनेका सुयोग उनको अबतक नहां मिल पाया था। अब वह चिरप्रतीक्षित सुयोग मिल गया। ईश्वरका साक्षात्कार पानेके लिये मानव-चेतनाके विविध भागोंको एक आत्यन्तिक एकाप्रतासे कर्त्तक्योन्मुख बनानेका एक वातावरण वहाँ बन गया।

## 'नारायणीयम्'का उदय होता है

एक भावुककी संकल्प-विभवता और एक कळाविद्यारद-

की शिल्प-रचना-पटुता—इन दोनोंके एकाप्र सम्मिलनने एक अद्भुत कान्यशिल्पको जन्म दिया। यद्यपि उन्हें रुग्णताकी शान्तिके लिये प्रार्थना ही करना था, तथापि उन्होंने ठान लिया कि भागवत'में कथित श्रीकृष्णकथाका एक संक्षित और सुन्दर कला-शिल्प वनाकर ही मुझे अपनी कामना पूरी करनी है। इस विचारसे ही वे भागवयापूर'में आकर भजनमें लीन हो गये। भक्तके सर्गोन्मुख कलाकार होनेका लाभ इस प्रकार प्रकट हुआ।

सन् १८५६ ई० के श्रावण मासके एक सुदिनमें महितिरि अपने छोटे माई श्रीमातृदत्त महितिरिके साथ पुरुवायूर शाये और मजनमें बैठ गये। उनके मनका यही संकल्प था कि प्रतिदिन प्रातः मन्दिरमें बैठकर एक दशकके निर्माणके हिसावसे एक शत-दशकमें भागवत-कथाको संक्षित रूपमें एक काव्य-शिल्पका रूप देना। इसके अनुसार महितिरि प्रतिदिन मन्दिरमें बैठकर भगवान्में दत्तचित्त होकर पहलेसे ही निश्चित कथाको श्लोकके रूपमें भगवान्को सम्बोधित करके कहा करते थे और उनके छोटे माई उन शलोकोंको लिपियद्ध कर लेते थे। इस प्रकार एक सी दशकोंसे परिपूर्ण एक सुन्दर काव्यका निर्माण हुआ। यही काव्य है— पनारायणीयम्'।

'नारायणीयम्' भागवतका एक निर्जीव सार संग्रह-ग्रन्थ मात्र ही नहीं, अपितु एक ऐसा कला-शिल्प है, जिसमें एक प्रतिभासम्पन्न महाकविकी प्रज्ञा पद-पदपर लास्य करती है और जिसमें एक स्वतन्त्र काव्यके सभी लक्षण प्रस्फुटित हैं।

### 'नारायणीयम्'की विशिष्टता

एक संक्षिप्त ग्रन्थ क्यों इतना विशिष्ट बना ? जब इसका कारण समझमें आयेगा, तभी 'नारायणीयम्'की गरिमा और भी स्पष्ट होगी । इसके लिये इस ग्रन्थको दो इष्टिकोणसे देखना है । एक कविके उद्देश्यके अनुसार, एक स्तोत्र-ग्रन्थके रूपमें और दूसरा काव्य-गुणयुक्त एक कला-शिल्पके रूपमें ।

संस्कृतमें स्तोत्र-कृतियोंकी कोई कमी नहीं । विशेषकर मूक कविकी 'पञ्चराती', वेदान्तदेशिकका 'पादुकासहस्म्' और वेंकटाध्वरीका 'छक्मीसहस्रम्' आदि प्रमुख हैं । पर 'नारायणीयम्' इन सबसे भिन्न उच स्तरपर स्थित है । एक केरलीय प्रन्थ होनेके नाते, शायद इसका उतना प्रचर प्रचार न हो पाया । यदि उत्तरभारतके भक्तींके वीच इसका प्रचार हो गया होता तो संस्कृतके बृहत् स्तोत्रींमं एक उच्चस्थान वे भी 'नारायणीयम्'को ही दे देते। 'मुकपञ्चराती' आदि प्रन्थ वर्णविषयकी परिधिमें सीमित हैं और रचना-रीतिमें वैचित्र्यके लिये भी स्थान कम है। भक्तिरसके अतिरिक्त और रसोंके उद्दीपनके लिये उनमें कहने लायक स्थान नहीं है। एक ही तरहकी चाल थोड़े समयके व्यवधानमें ही पाठकके मनमें शायद नीरमता उत्पन्न कर देगी । पर 'नारायणीयम्'को देखें तो यह एक ऐसा काव्य है जो भागवतकी कथाओं के और कथापुरुगों के संक्षिप्त वर्णनमें विभिन्न रसोंको उत्पन्न करके आगे बढ़ता है। मक्तोंमें ही नहीं, सद्भुदयों और तत्त्वज्ञोंमें भी वह अपना रस उत्पन्न करता है। भट्टतिरि पहले तो कवि और वैयाकरणी थे, परिस्थितियोंने ही उनको भक्तके स्थानगर आरोहित किया । इसीलिये मिक्त जब कविताके माध्यमसे गुजरी तो और भी ज्वलन्त वनी। भक्ति और कविताका एक ऐसा प्रौद सम्मिलन संस्कृत साहित्यमें श्रीमत् शंकराचार्य-की कृतियोंके अतिरिक्त और कहीं शायद नहीं है।

दूसरी स्तोत्रकृतियोंसे 'नारायणीयम्'को पृथक् कराकर उच्चस्थान देनेवाली बातें उसके अवतरणकी नाटकीयता, प्रतिपादन शैलीकी नवीनता और सर्वतोमुखी रिक्तता है। सामने दीखनेवाली भगवानकी प्रतिमाके रूगमें भगवानको सम्बोधित करके आन्तरिक भक्तिसे प्लावित होकर दया वरसानेके लिये प्रार्थनाकरते हुए भगवानकी कथाको ही गानेकी इस काव्यमय आख्यान-रीतिमें ही नवीनता है। स्क्षक और रक्ष्यके सम्बन्धको विदित करनेवाला वह हार्दिक संवाद या समर्पण बहुत ही स्वामाविक लगता है। दूसरी किसी भी स्तोत्र-रीतिसे ऐसे माव पैदा करना असम्मव नहीं तो, कठिन अवस्य है। पाठकोंको एक ऐसी प्रतीति है कि कविके समक्ष भगवान प्रत्यक्षकरामें विराजमान हैं—

तत्तावद्भाति साक्षाद् गुरुपवनपुरे इन्त भाग्यं जनानास्॥ (१।१)

इस प्रकार पहले रलोकमें ही ब्रह्मतत्त्वके प्रत्यशीकरण भावकी जो अनुभूति है, उसको कथाके अन्ततक बनाये रखनेमें कवि सफल हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दशकके अन्तमें अपने रोग-मुक्तिकी प्रार्थनाको दुहरानेमें ऊपर कही हुई साक्षात्कारकी प्रतीति बहती दृष्टिगोचर होती है । प्रत्येक दशकके अन्तमें किवके दृद्यसे अपने-आप निकलनेबाली भावोन्मुख सम्बोधना पाठकोंमें ईश्वरकी प्रत्यक्षीभावकी प्रतीति और भी बढ़ाती है ।

### सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरम्

भले ही भट्टतिरि अद्वैतवादी हैं, परंतु भगवान्कों वे सगुणरूपमें ही मानते हैं। कविकी आराधनामूर्तिकी सुन्दरता काव्यशरीरमें भी आदिसे अन्ततक जो प्रतिविभिवत होती है, वही 'नारायणीयम्'के स्तोत्रोंकी हृद्यताके कारणोंमेंसे एक है।

यदि साधारण जनताके ज्ञानके परे अद्वैत सिद्धान्तोंको और उनके द्वारा निर्गुण ब्रह्मतत्त्वको किंव वर्णन कर गये होते तो शायद 'नारायणीयम्' एक काव्यकी दृष्टिमं इतना सफल न हो पाता । भगवान्के सगुण रूपको अपना वर्ण्य विपय बनानेके फलस्वरूप 'नारायणीयम्'मं हर जगह सौन्द्र्ययुक्त कला जत्य करती दिखायी देती है।

यत् त्रैलोक्यमहीयसोऽपि महतं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यंधुर्योदपि। सौन्द्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वदूपमाश्चर्यतो-ऽप्याश्चर्यं भुवने न कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो॥ (२।१३)

इस प्रकार कथाके प्रारम्भमें ही अपने हृदयमें लीन भगवान्को कविने सौन्दर्यमूर्तिके रूपमें ही देखा है। आगे चलकर वह सौन्दर्य कितने ही रूपोंमें प्रकाशित हुआ है— देखिये, शैशवलीलामें रत वलराम और श्रीकृष्णको कवि किस प्रकार पाठकोंके समक्ष रखते हैं—

मृदु विद्दसन्तावुन्मिपद्दन्तवन्तौ मृद् वदनपतितकेशौ द्यपादाब्जदेशौ । **भुजगछितकरान्तन्याछगत्कङ्कणाङ्को** मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वन्णाम्॥ जनौघे कौतुकन्याकुछाक्षे भनुसरति किमपि कृतनिनादं व्याहसन्तौ द्रवन्तौ। पृष्ठतो दत्तदष्टी विलितवदनपद्मं किमिव न विद्धाते कौतुकं वासुदेवो ॥ द्रतगतिषु पतन्ताबुत्थितौ किसपड़ी दिवि मुनिभिरपङ्गेः सस्मितं वन्द्यमानी ।

हुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धी द्राग् युवां चुम्बितौ च ॥ (४५।२—४)

देखिये दूसरा एक चित्र 'काळीय'के फणोंपर नर्तन करनेवाळे वाळकृष्णको भट्टतिरि कैसे ताळ-ळयादिके साथ चित्रित करते हैं—

अधिरुद्ध ततः फणिराजफणा-ब्रमृते भवता मृदुपाद्रुचा । कळशिक्षितन्तुपुरमञ्जीमळत्-

करकङ्कणसंकुलसंक्वणितम्॥

( ५५ । ५६५ )

रासलीला करते हुए श्रीकृष्णका वर्णन और अन्य कवियोंने भी किया है। परंतु 'भट्टतिरि' के वर्णनमें दीखने-वाला चलनात्मक सरस और भावयुक्त मनोहर चित्र और कहीं मिलना दुष्कर है।

वेणुनादकृततानद्दानकलगानरागगितयोजना-स्नोभनीयसृदुपादपातकृततालमेलनमनोहरम् ॥ ( ६९ । ७०१ )

आगे जाकर उस नृत्यकी पारम्यदशामें स्वर्गके तेजः-पुञ्ज भी अवाक् रह जाते हैं।

गानमीश विरतं क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपारतं महासम्मद्रसाकुलाः सद्दास केवलं ननृतुरङ्गनाः। नाविद्वपि च नीविकां किमपि कुन्तलीमपि च कञ्चुलीं ज्योतिषामपि कदम्बकं दिवि विलम्बितं किमपरं हुवे॥ (६९।७०५)

भावकी पराकाष्ठा भद्दतिरि यहाँ दिखाते हैं-

व्रजमें आगे अक्रूरके सामने स्नान करके पीताम्बर और कुछ आभूषण पहने उन दोनों व्रजिकशोरींकी आमा देखने छायक है—

सायन्तनाष्ट्रविविशेषविविक्तगात्री

द्वौ पीतनीलक्षिशस्त्रव्होभनीयौ।
नातिप्रपद्धध्तभूषणचाक्वेषौ

मन्दिस्मताद्भैवद्नौ स युवां द्दशै॥
(७२।७३७)

इर प्रकार जैसे एक चित्रकार अपने इदय-तत्त्वमें गाढ

रूपसे बने भावोंको चित्रके रूपमें प्रकट करता है, वैसे ही भट्टतिरि भी भगवान्के खरूपके हर एक भावको शब्द-चित्रमें अङ्कित कर देते हैं।

#### भावात्मक कवि

'नारायणीयम्'के कविको मक्त, दार्शनिक, तत्व-चिन्तक आदि विभिन्न दृष्टिकोणोंसे देखा जा सकता है; फिर भी उनका सर्वोच्च स्थान एक सत्यान्वेषक, सौन्दर्यनिरीक्षक और भावात्मक कविके रूपमें है। मिथ्या सांसारिक मुखांके पथमें अवतक विचरण करते हुए कविको अपनी तीक्ष्ण अनुभृतियोंके द्वारा मिली कोई दीप्ति सत्यके मार्गपर पदार्पण करनेके लिये उनकी आँखें खोलनेमें समर्थ हुई। तत्पश्चात् जो प्रयाण ग्रुरू हुआ, उसने मिथ्याकी अनुभृतियोंसे परे सत्य स्वरूपके दर्शन पानेमें उनकी सहायता की। उन्हीं सौन्दर्या-नुभृतियोंका एक मनोहर आविष्करण है—'नारायणीयम्'।

यह तो साधारण घटना है कि हृदय जिसको पानेके लिये लालायित रहता है, उसकी खोजमें उसके दर्शनमें और साक्षात्कारमें भावनासे भर जाता है। सत्यके अनुसंधानमें या ईश्वर-दर्शनके लिये लालायित हृदयमें होनेवाली भावनाकी अनुभृति ही है—भक्ति। भट्टतिर सत्यान्वेषक तो ये ही। साथ ही किव भी। भक्तका आत्माविष्करण सत्यखरूपी ईश्वरके स्तोत्रके रूपमें बन जाता है। कविता तो कविका आत्मा-विष्करण है ही। इस प्रकार 'नारायणीयम्' एक स्तोत्रप्रन्थ होनेके साथ-साथ एक श्रेष्ठ काव्यप्रन्थ भी बन गया।

यदि भट्टतिरि एक भावात्मक कवि न होते तो भारायणीयम् की भक्ति पाठकोंको इस प्रकार अपने वशमें न कर पाती। कविता और भक्ति दोनोंका अनुरक्षित सम्मिछन ही इस प्रन्थका सर्वाङ्गीण सौन्दर्य और वैशिष्टच है।

#### भक्ति-परवशता

भट्टतिरि भक्तिकी सर्वतोमुखी उत्कृष्टताको प्रतिपादित कर लेनेके बाद ही अपना काव्य-कर्म आरम्भ करते हैं। पहले और दूसरे दशकमें भगवान्के सौन्दर्यके रसात्मक दिव्य बिम्बके दर्शनसे दृदयमें होनेवाली शान्तिको भावनायुक्त मधुर भाषामें जब अभिन्यक्त करते हैं तो पाठक भक्तिकी परम रम्यतामें ओतप्रोत हो जाता है। दूसरे दशकके अन्तमें कर्मयोग और ज्ञानयोगकी अपेक्षा भक्तियोगको ही उच्च सिद्ध करते हैं। कर्मयोगका फल चिरकालसे ही प्राप्त होता है। ज्ञानयोग तो इन्द्रियज्ञानसे परे होनेके कारण मनमें उसको समझ लेना दुष्कर है। इसलिये कवि भट्टतिरि भिक्तियोग ही श्रेष्ठ हैं। ऐसे निगमनपर पहुँच जाते हैं। कहते हैं—

त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी।

इस प्रकार जब वे भक्तिको ही अपने चलने लायक मार्ग बना लेते हैं, तब भगवान्से अधिक से अधिक भक्ति होने-की प्रार्थना करते हैं और तबतक हृदयमें बँधा पड़ा शोक, विकार अनर्गल प्रवाहित होता है। तीसरे दशकमें हम इसे पा लेते हैं।

पठन्तो नामानि प्रमद्भरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद् कथयन्तो गुणकथाः। चरन्तो ये भक्तास्त्विय खळु रमन्ते परममूनहं धन्यान्मन्ये समधिगतसर्वाभिळवितान्॥

( \$1 3 ? )

सच्चे भक्तोंकी प्रशंसा करते हुए आरम्भ होनेवाला वह दशक 'भट्टतिरि' की उस समयकी मनोव्यथाको प्रकट करता है। साथ ही यह भी खिर कर देता है कि भगवद्गक्तिके विना और कोई आश्रय उनके लिये नहीं है।

गदक्किष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽ-प्यनासक्तं चित्तं भवति यत विष्णो कुरु द्याम् । भवत्पादाम्भोजसारणरसिको नाम निवहा-नहं गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने ॥

(३ 1 २२)

ऐसे विलाप आगे चलकर इस विश्वासमें परिणत हो जाते हैं कि भक्तिसे सारे दुःखोंका शमन हो सकता है, फिर अधिक-से-अधिक भक्तिके लिये प्रार्थना करते हैं।

भवद्भक्तिः स्फीता भवतु सम सैव प्रशमये-दशेषक्लेशीयं न खलु हृदि संदेहकणिका। (३।२५)

चौये दशकमें कविकी प्रार्थना केवल यही है कि भगवानकी सेवा करने लायक स्वास्थ्य प्राप्त हो जाय।

कल्यतो मम कुरुष्य तावती कल्यते भवदुपासनं यया। (४।३१) सातवाँ दशक भक्ति और तपस्याकी महिमाको परोक्ष रूपसे प्रतिपादित करनेवाला एक प्रौढ़ प्रवन्ध है।

यही मिक्तरस आगे चलकर केवल प्रार्थनासे पृथक् होकर प्रत्येक कथाके साथ स्वानुभृतियोंसे भरे भावोंके रूपमें परिणत हो जाता है। शायद यही 'नारायणीयम्' की आन्तरिक गरिमाको उत्कृष्ट बनानेका साधन हुआ हो। स्थान-स्थानपर आप देख पायेंगे कि कथाओं और कथा-पात्रोंके साथ महतिरिका हृदय तादातम्य प्राप्त कर लेता है। भगवान्की करुणापर उनको सुदृद् विश्वास है और अपनी भक्तिपर अपार स्थिरता थी। कहीं-कहीं मिक्तके प्यारसे किव किसी भी तरह मुक्ति प्राप्त करनेवाले कथापुरुषोंके भाग्यपर जलते से लगते हैं और विलाप भी करते हैं कि अपनेको भी वह भाग्य प्राप्त हो जाय। भगवान्पर अटल भक्ति करके तादातम्य प्राप्त करनेवाली गोपियोंकी कथा कहते समय महतिरिका कथन देखिये।'

'परमिमा ननु धन्यधन्याः।'

( 84 | 884 )

व्रजमें जाते हुए अक्रूर जब नन्दिकशोरके चरण-चिह्नोंसे अक्कित मिट्टीपर लोटते हैं, तब उनको देखते हुए कवि कहते हैं।

किं ब्र्महे बहुजना हि तथापि जाता एवं चु भक्तितरला विरखाःपरात्मन् ।

( ४३० । ५३४ )

यह भी कियके हृदयकी जो खाळसा है, उसकी प्रतिध्वनि है। उन गोपियोंका, जो माधुर्य भक्तिसे भगवान्को प्राप्त कर छेती है, वर्णन करते समय भट्टतिरिका कथन देखिये—

जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गताः परमहंसगतिक्षणेन । तं त्वां प्रकाशपरमात्मतनुं कथंचि-चित्ते वहन्नमृतमश्रममञ्जूवीय ॥

(६५। ६६६)

दस अवतारोंमें श्रीकृष्ण अवतारको महितिरि प्रधानता देते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि इस अवतारके द्वारा ही एक साधारण मानव ईश्वरको निकटसे जान सकता है और उससे प्रेम निभा सकता है। बड़ी ही विचित्र और रसरावें हैं—ये लीलाएँ। कृष्णलीलाका महत्त्व यह है कि उसमें न केवल सौहार्द्र, स्नेह, अनुरागसे ही, अपितु भीति और द्वेषसे भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। भट्टतिरिका कहना है—

सोऽयं कृष्णावतारो जयित तव विभो यत्र सौहार्द्भीति-स्नेहद्वेषानुरागप्रमृतिभिरतुलैरश्रमैयोंगभेदैः । आर्ति तीर्त्वा समस्ताममृतपद्मगुस्सर्वतः सर्वेलोकाः स त्वं विश्वार्तिशान्त्ये पवनपुरपते मिक्तपूत्ये च भूयाः ॥ (८८। ९११)

अन्तके दशकमें भट्टितिर साक्षात् विष्णुके रूपका दर्शन कर ही लेते हैं, और तब जाकर उनकी भक्ति अपने अभीष्ट लक्ष्यपर पहुँच जाती है । उस तेज:पुञ्जके दर्शनमें 'पीयूषाप्लावितोऽहम्' ऐसे वह कह उठते हैं । वह केवल वर्णन नहीं वरं हृदयके भाव कल्लोलकारिणी एक संगीत-मय सरिता ही है—

### भट्टतिरि और एजुत्तच्छन

( एजुत्तच्छन मलयालम् भाषाके प्रसिद्ध कि हैं। उन्होंने मलयालम् भाषामें रामायण लिखी है और वे मलयालम् कविताके जनक माने जाते हैं)

कवितामें भक्तिरसकी प्रधानताको लेकर जब हम भइतिरिके बारेमें चर्चा करते हैं तय केरलके और दो भक्त कवियोंकी याद अपने आप आ जाती है। वे हैं पुन्तानम् नम्बूद्रीः ( पुन्तानम् नम्बूद्री केरल भाषाके संत कविहैं, इनमें पाण्डित्य प्रौदता नहीं । 'ज्ञानपाना' इनकी उत्कृष्ट दार्शनिक कविता है ।) और एजुत्तच्छन, पुन्तानम् और भट्टतिरि 'गुस्वायूर'में मिले थे। पाण्डित्यकी तुलनामें भले ही 'पुन्तानम्' भट्टतिरिके समान नहीं माने जा सकते हैं, पर भक्तिकी दृष्टिसे वे भट्टतिरिसे भी उच स्तरपर हैं। उनकी ·ज्ञानपाना<sup>3</sup>, ·संतानगोपाल<sup>3</sup> और 'कर्णामृत' इसके प्रमाण हैं। केरलीय जनतामें एक साधारण विचारधारा प्रचलित है कि भट्टतिरिमें भक्तिकी अपेक्षा पाण्डित्य अधिक था। यह ठीक नहीं। भट्टतिरिमें भी भक्तिसरिता उतनी ही प्रवल थी, जितना 'पुन्तानम्'में; पर भट्टतिरिकी भक्ति-सरिता पाण्डित्यसे युक्त थी और उसको समझनेके लिये भी थोड़े अधिक पाण्डित्यकी आवश्यकता है।

पर एजुत्तच्छनकी तुल्ना दूसरे प्रकारकी है। यहाँ हम दो समग्रीर्घ व्यक्तियोंको देखते हैं। भले ही एजुत्तच्छनने केरल भाषामें कविता की, पर उनकी लेखनीसे निकली केवल कविता संस्कृतसे पृष्ट हुई। भक्तिमें भी वे महतिरिसे कम न थे, पर अन्तर केवल इतना है कि एजुत्तच्छन भक्तिप्रवाहमें सरावार हो कभी-कभी कथासूत्रको छोड़-सा देते हैं, पर भहतिरि उस स्थितिमें भी एक सिद्धइस्त कलाकार हैं। कथासूत्र उनके हाथमें सदा सुरक्षित रहता है। एजुत्तच्छनके जैसे वाच्यरीतिमें न होकर व्यंग और ध्वन्यात्मक है भहतिरिकी भक्ति।

### क्या वह सकाम भक्ति थी ?

ऐसा कहा जा सकता है कि भट्टतिरिकी भक्ति सकाम थी, पर यह एक अर्धसत्य है। वास्तवमें निष्काम भक्ति एक सुदूर ध्येय है और उसको प्राप्त कर मानव निर्वाण प्राप्त कर लेता है, वह फिर भौतिक जीवन व्यतीत नहीं करता। पर भट्टतिरि जीवन्मुक्त न थे, यही कारण है कि वे पाउचायूर'में आकर एक स्तोता और प्रार्थों वने। उनका हढ़ विश्वास था कि अन्तस्तलसे भगवान्की भक्ति की जाय तो सांसारिक दुःखोंसे छुटकारा मिल सकता है। इस हढ़ताके साथ लिखनेसे ही जारायणीयम्' एक भक्तियुक्त काव्य वना। यदि वह निर्मुण ब्रह्मकी उपासना करनेवाला एक स्तोत्रग्रन्थ वन गया होता तो उसको एक काव्य-ग्रन्थ-की हिष्टेसे देखनेकी नौवत ही न आती।

### भगवान्के सामने चिरौरी

भट्टतिरिके ऊपर एक ऐसी भी अंगुली उठायी जाती है कि वे अपनी रुग्णतासे मुक्ति पानेके लिये भगवान्के समक्ष चिरौरी करने गये थे। पर इसका खण्डन करते हुए कुछ लोगोंने लिखा है कि रोगका तात्पर्य शारीरिक रोग नहीं, अपित प्रापञ्चिक (भव-) रोग है। जो भी हो, इसके लिये इतनी दूर जानेकी आवश्यकता नहीं। शारीरिक रोग भी हो तो उसके शमनके लिये भगवान्के समक्ष याचना करना क्या कम महत्त्वका है ?

एक खामीके समक्ष अपना काम वनानेके लिये विनती करनेवाले एक नौकरका खान भट्टतिरिको देकर ही ये लोग उनकी टीका करते हैं। परंतु अपनी सारी हस्ती भगवान्को अपण किये भट्टतिरिको इस प्रकार ऑकना ही गलत है। भले ही, उन्होंने अपने शारीरिक रुग्णताश्चमनार्थ ही प्रार्थना की हो, पर इसमें कोई गलती मी न्या है ! भगवान्को प्राप्त करनेके रास्तेमें उनकी शारीरिक रुग्णता ही, काँटा यनकर रही और उनकी प्रार्थना भी इतनी ही रही कि इस काँटेको दूर कर अपनेको योग-साधनका पात्र बना दें। वे शपथ लेते हैं कि शारीरिक रुग्णता दूर होनेपर वे योगचर्चाका अभ्यास करेंगे। वे यह नहीं सोचते कि शारीरिक रुग्णताको दूर कर फिर एक वार ऐहिक भोगोंमं लीन होंगे। भिक्तको तो वे—

#### 'त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी ।'

—मानते हैं और अपनेको उस मिक्तसे पूर्ण बनानेकी प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार देखें तो उनपर आरोपित (सकाममिक्ति का दोष दूर हो जायगा। यदि मगवान्के सायुज्य पदवीकी चाह करना ही सकाम मिक्त है, तो उपनिषदों के रचयिताओं को लेकर श्रीशंकराचार्यतकके मनीषियोंकी मिक्तको सकाम मिक्त कहना पड़ेगा।

## भागवतके संक्षिप्तरूपकी स्थितिमें

नारायणीयम्' भागवतका एक संक्षित ग्रन्थ ही नहीं, वरं उसमें भागवतके अन्तर्गत समस्त तत्वचिन्तन भी भर दिये गये हैं। वे स्वयं दार्शनिक तो थे ही, इसिलये तत्त्वोंको अभिन्यक्त करनेमें भी अपनी दक्षता दिखलायी है। अन्तिम दस दशक पूरे-के-पूरे दार्शनिक हैं। दार्शनिक महतिरिकी दक्षता उसमें स्पष्ट प्रस्फुटित हुई है। 'भागवत'के संक्षित ग्रन्थके रूपमें 'नारायणीयम्'—जैसा एक संग्रहग्रन्थ संस्कृतमें दूसरा नहीं है, जिसमें कान्यकलाकी पुष्कलता है, दार्शनिक प्रौढ़ता है और है कविका अन्तर्यामी न्यक्तित्व। और भाषाओंमें होगा कि नहीं, यह विचारणीय है।

<sup># &#</sup>x27;नारायणीयम्'का हिंदीमें अनुवाद हो चुका है। भगवान्की इच्छा हुई तो गीताप्रेसके द्वारा उसका प्रकाशन हो सकता है।
— सम्यादक

## श्रीभगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।।

हरिनामपरा ये च घोरे किल्युने नराः। त एव कृतकृत्याश्च न किल्बीधते हि तान्॥ न देशकालिनयमो न शौचाशौचनिर्णयः। परं संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते॥ नामसंकीर्तनं प्रोक्तं कृष्णस्य प्रेमसम्पदि। बिल्डिं साधनं श्रेष्ठं परमाकर्षमन्त्रवत्॥ सर्वरीगोपशमनं सर्वोपद्रवनाशनम्। शान्तित्ं सर्वरिष्टानां हरेर्नामानुकीर्तनम्॥ आप अः संस्ति घोरां यज्ञाम विवशो गृणन्। ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्॥

इस घोर किल्युगमं जो मनुष्य हरिनामकी शरण ले चुके हैं, वे ही कृतकृत्य हैं, किल उन्हें वाधा नहीं देता । नाम-कीर्तनमें देशकालका नियम नहीं है, शौचाशौचका निर्णय भी आवश्यक नहीं है। केवल शाम श्रिका कीर्तन करनेसे ही परम मोश्रकी प्राप्ति हो जाती है। श्रीकृष्णका नाम-कीर्तन प्रेमसम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये प्रवल और श्रेष्ठ साधन कहा गया है। वह श्रेष्ठ आकर्षण-मन्त्रकी माँति चित्तको अत्यन्त आकृष्ट करनेवाला है। श्रीहरिके नामका वार-वार कीर्तन समस्त रोगोंको शान्त करनेवाला, सारे उपद्रवोंका नाशक तथा समस्त अरिष्टोंकी शान्ति करनेवाला है। घोर संसार-बन्धनमें पड़ा हुआ मनुष्य विवश होकर भी यदि भगवन्नामका उच्चारण करता है तो वह तत्काल इस वन्धनसे मुक्त हो जाता है और उस अभय पदको प्राप्त होता है, जिससे भय स्वयं भय मानता है।

आजके इस आधि-व्याधि, रोग-शोक, कलह-क्लेश, द्रोह-द्रेप, वैर-हिंसा, अकाल, अवर्पा, अतिवर्षा, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचार आदिसे पीड़ित तथा मगवद्विमुखताल्य दुर्माग्यसे युक्त मानवको इन समीसे सहज मुक्त कर सर्वाङ्गीण सुखी वनानेके लिये तथा मनुष्य-जीवनके लक्ष्य मोक्ष या मगवान्के प्रेमकी प्राप्ति करानेके लिये एकमात्र 'भगवन्नाम' ही सरल साधन है। इस समय चारों ओर अशान्तिके बादल छाये हैं, युद्धकी भीपणता विरपर सवार है। इसीलिये 'कल्याण'के भगविद्धासी पाठक-पाठिकाओंसे प्रतिवर्षकी भाँति प्रार्थना की जाती है कि वे कृपापूर्वक खयं प्रेमके साथ अधिक से-अधिक नाम-जप करें तथा प्रेमपूर्वक प्रेरणा करके दूसरोंसे करायें। यही परम हित है। गत वर्षकी भाँति इस वर्ष भी—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥
—हस उपर्युक्त १६ नामवाले परम पवित्र मन्त्रके २० (वीस) करोड़ जपके लिये ही प्रार्थना की जाती है।
नियमादि इस प्रकार हैं—

१-यह श्रीभगवन्नाम-जप जपकर्ताके, धर्मके, विश्वके—सबके परम कल्याणकी भावनासे ही किया-कराया जाता है।

२-इस वर्ष इस जपका समय कार्तिक शुक्का १५ मंगलवार सं० २०२५ (५ नवम्बर १९६८) से आरम्भ होकर चैत्र शुक्का १५ बुधवार सं० २०२६ (२ अप्रैल १९६९) तक रहेगा। जप इस समयके बीच किसी भी तिथिसे करना आरम्भ किया जा सकता है, पर इस प्रार्थनाके अनुसार उसकी पूर्ति चैत्र शुक्का १५ सं० २०२६ को समझनी चाहिये। पाँच महीनेका समय है। उसके आगे भी जप किया जाय, तब तो बहुत ही उत्तम है। करना चाहिये ही।

३-सभी वर्णों, सभी जातियों और सभी आश्रमोंके नर-नारी, बालक-वृद्ध-युवा इस मन्त्रका जप

४-एक व्यक्तिको प्रतिदिन 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥'—इस मन्त्रका कम-से-कम १०८ वार (एक माला) जप तो अबश्य करना चाहिये। अधिक कितना भी किया जा सकता है।

५-संख्याकी गिनती किसी भी प्रकारकी मालासे, अँगुलियोंपर अथवा किसी अन्य प्रकारसे रक्खी जा सकती है।

६-यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसनपर वैठकर ही जप किया जाय। प्रातःकाल उठनेके समयसे लेकर रातको सोनेतक चलते-फिरते, उठते-वैठते और काम करते हुए—सब समय इस मन्त्रका जप किया जा सकता है।

७-वीमारी या अन्य किसी कारणवश जप न हो सके और क्रम टूटने छगे तो किसी दूसरे सज्जनसे जप करवा छेना चाहिये। पर यदि ऐसा सम्भव न हो तो खस्थ होनेपर या उस कार्यकी समाप्तिपर प्रतिदिनके नियमसे अधिक जप करके उस कमीको पूरा कर छेना चाहिये।

८-घरमें सौरी-सूतकके समय भी जप किया जा सकता है।

९-स्त्रियाँ रजोदर्शनके चार दिनोंमें भी जप कर सकती हैं, किंतु इन दिनोंमें उन्हें तुलसीकी माला हाथमें लेकर जप नहीं करना चाहिये। संख्याकी गिनती किसी काठकी मालापर या किसी और प्रकारसे रख लेनी चाहिये।

१०-इस जप-यश्चमें भाग लेनेवाले भाई-विहन अपर दिये हुए सोलह नामोंके मन्त्रके अतिरिक्त अपने किसी इए-मन्त्र, गुरु-मन्त्र आदिका भी जप कर सकते हैं। पर उस जपकी सूचना हमें देनेकी आवश्यकता नहीं है। हमें सूचना केवल अपर दिये हुए मन्त्र-जपकी ही दें।

११-द्वाना भेजनेवाले लोग जपकी संख्याकी सूचना भेजें, जप करनेवालोंके नाम आदि भेजनेकी भी आवश्यकता नहीं है। सूचना भेजनेवालोंको अपना नाम-पता स्पष्ट अक्षरोंमें अवश्य लिखना चाहिये।

१२-संख्या मन्त्रकी होनी चाहिये, नामकी नहीं। उदाहरणके रूपमें यदि कोई 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥' इस मन्त्रकी एक माला प्रतिदिन जपे तो उसके प्रतिदिनके मन्त्र-जपकी संख्या एक सौ आठ (१०८) होती है, जिनमेंसे भूल-चूकके लिये आठ मन्त्र वाद देनेपर १०० (एक सौ) मन्त्र रह जाते हैं। अतपव जिस दिनसे जो बहिन-भाई मन्त्र-जप आरम्भ करें, उस दिनसे चैत्र शुक्का पूर्णिमातकके मन्त्रोंका हिसाब इसी क्रमसे जोड़कर सूचना मेजनी चाहिये।

१३-सूचना प्रथम तो मन्त्र-जप आरम्भ करनेपर भेजी जाय, जिसमें चैत्र-पूर्णिमातक जितना जप करनेका संकल्प किया गया हो, उसका उल्लेख रहे तथा दूसरी वार चैत्र-पूर्णिमाके वाद, जिसमें जप पारम्भ करनेकी तिथिसे लेकर चैत्र-पूर्णिमातक द्वप कुल जपकी संख्या हो।

१४-जप करनेवाले सज्जनोंको सूचना भेजने-भिजवानेमें इस वातका संकोच नहीं करना चाहिये कि जपकी संख्या प्रकट करनेसे उसका प्रभाव कम हो जायगा। स्मरण रहे—ऐसे सामूहिक अनुष्ठान परस्पर उत्साह-वृद्धिमें सहायक बनते हैं।

१५-सूचेना संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी अथवा उर्दूमें मेजी जा सकती है।

१६-सूचना भेजनेका पता—'नाम-जप-विभाग,' 'कल्याण'-कार्यालय, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) प्रार्थी—चिम्मनलाल गोस्वामी सम्पादक-'कल्याण', गोरखपुर

#### भगवन्नाम-जप

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।।

हर्षकी वात है कि हमारी प्रार्थनाके अनुसार 'कल्याण'के पाठक-पाठिकाओंने तथा भगवनामप्रेमी सज्जनों और माताओंने कृपापूर्वक खयं भगवनामका जप किया तथा दूसरोंको मङ्गलमयी प्रेरणा देकर करवाया। यद्यपि पिछले वर्षसे इस वार जपकी संख्या कम हुई, पर बढ़ते हुए अविश्वासके प्रवाहमें यह भी कम नहीं है। अबकी वार और अधिक करें-करावें—ऐसी प्रार्थना है। नाम-प्रेमियोंके उत्साहसे इस वार—

२३,५१,९२,८०० ( तेईस करोड़, इक्यावन लाख, बानवे हजार, आठ सौ ) मन्त्र-संख्याका जप हुआ है। जिनकी नाम-संख्या होती है—

३, ७६, ३०,८४,८०० (तीन अरव, छिहत्तर करोड़, तीस लाख, चौरासी हजार, आठ सौ)
सव मिलाकर ९९६ स्थानोंकी सूचना नोट हुई है। सम्भव है कुछ नोट होनेसे रह गयी हों और
कुछ सज्जनोंने मेजी ही न हो। स्थानोंके नाम आगामी अङ्कमें प्रकाशित होंगे।

हमलोग वड़े हर्षके साथ नाम-जप करने-करानेवालोंके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं। श्रीमद्भागवतकी पुरानी प्रतिमें प्राप्त श्रीशुकदेवजीके वचन हैं—

> ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम्। स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर्नाम कलौ युगे॥

'राजा परीक्षित् ! मनुष्योंमें वे भाग्यशाली तथा निश्चय ही कृतार्थ हो चुके हैं जो कलियुगर्मे भगवान्का नाम-स्मरण करते और दूसरोंसे करवाते हैं।

> व्यवस्थापक—'नाम-जप-विभागं,' गीताप्रेस, गोरखपुर

> > WASSERVER BERT

## श्रीकृष्णावतार

( रचियता—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' )
देवोंको दुलार वसुधाको भारहार मिला
संस्ति असारको प्रसार सौख्यसारका।
साधिका कुमारियोंको नन्दका कुमार पति
राधिकाको प्यार मिला प्यारे प्राणाधारका॥
क्वरीको रूप मिला भूप मिला द्वारकाको
कंस-से नृशंसको भी मार्ग मुक्ति-द्वारका।
नन्दको आनन्द यशुदाको मिला नन्दन था
अकथ अमंद लाभ कृष्ण-अवतारका॥

QCK CKC CKC CKCK

(१)

## पूँजीवाद पश्चिमकी देन है

सप्रेम हरिस्मरण। आपका कृपापत्र मिला। उत्तरमें निवेदन है कि इमारे यहाँ मानवमात्रके लिये चार पुरुषार्थोंका विधान है। वे पुरुषार्थ हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । पूँजीवादः मजदूरवाद आदि वर्ग हैं ही नहीं। सभी मानव आवश्यक अर्थ उपार्जन करें और सभी सेवा करें । सभी संमारमें जीनेके लिये धर्मसम्मत कामका यथावश्यक सेवन करें और सभीका छक्ष्य मोक्ष हो। फिर, 'अर्थ और काम' के लिये जीवनका केवल चौथा हिस्सा ही रहे —तीन हिस्से त्यागके रहें । ब्रह्मचर्य, गृहस्य, वानप्रस्य और संन्यास—ये चार आश्रम हैं। इनमें एक गृहस्थके सिवा तीनों त्यागके हैं । आजका युग और आजकी पाश्चात्त्य संस्कृतिका ध्येय है-केवल भोगार्जन तथा भोग-सुल । इसमें त्यागको स्थान नहीं है । यहाँ त्याग भी कहीं होता है तो वह भोग-प्राप्तिके लिये । हमारे यहाँ ग्रहस्थाश्रममें भोग था, पर वह भी था त्यागमूलक तथा त्यागके लिये ही। 'तेन त्यक्तेन भुन्जीथाः--' हमारी वेदवाणी है। आजका समाजवादः पूँजीवादः साम्यवादः श्रमवादः सभी इस मोगको आदर्श माननेवाली संस्कृतिकी ही अपवित्र देन है। इसीलिये समाजवादके तथा साम्यवादके नामपर पूँजीवादका संगठन होता है। और परस्पर वर्ग-संघर्ष तथा कलह-विनाश चलते रहते हैं । भारत भी आज इसी व्यामोहमें ग्रस्त है । जवतक यह व्यामोह नहीं छुटेगा, विरोध, हिंसाक्टेश और फलतः दुःख बढ़ेगा ही । असली साम्यंवाद है-- सवमें एक आत्माको या एक भगवान्को देखकर सवका यथायोग्य सम्मान, हित करना तथा सबको सुख पहुँचाना।

खं वायुमिं सिललं महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो दुमादीन्। सिरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत् किंच भूतं प्रणमेदनन्यः॥ (श्रीमद्वा०११।२।४१)

( ? )

#### गर्भ-निरोधसे हानि

सादर यथायोग्य। आपका कृपापत्र मिला। प्रजानियोजन

आदिके नामपर गर्भनिरोध और वन्ध्याकरणके जितने प्रयास चल रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि इससे अन्न खाने-वालोंकी संख्या घट जायगी तो देश समृद्ध हो जायगा, निरा भ्रममात्र है। अन्न देनेवाले जगन्नियन्ता अनन्त ब्रह्माण्डोंके भरण-पोपणकर्ता भगवान् हैं—वे चाहेंगे तो अनन्त जीवोंका पेट भरता रहेगा। और उनके न चाहनेपर अल्य-संख्यक लोग भी साधनरहित होकर भूखों मर जायँगे।

गर्भनिरोधके साधनोंकी चर्चाने हमारी संस्कृतिकी एक आदर्श लजाशीलताको लो दिया है। आज पिता-पुत्री भी इस विषयमें चर्चा करते हैं और साथ-साथ अस्पतालोंमें जाते हैं। इसका परिणाम कितना शोचनीय हो सकता है; ध्यान देनेकी वात है। दूसरे, इससे संतानवृद्धि या अवैध संतान-उत्पत्तिका भय न रहनेसे व्यभिचार मात्रामें वढ जायगा । तीसरे जो पैसेकी वचत होगी, उससे उनमें मौज-शौककी रुचि बढ़ेगी और इसके लिये मौज-शौककी सामग्रियोंकी अधिक माँग होनेसे दूनरे-दूसरे क्षेत्रोंमें तंगी आ जायगी। चौथे मुसल्मान तो धर्मकी आपत्ति वताकर गर्भनिरोध करायेंगे नहीं । हिन्दू ही इसके शिकार होंगे । फलतः हिन्दुओंकी संख्या घटेगी और मसल्मानोंकी बढेगी, जो नित्य नये पाकिस्तानकी योजनाका कारण वनेगी । हमारे एक स्थानीय डाक्टर मित्र, जो मुसल्मानोंमें जाते हैं, वता रहेथे कि उनकी संख्या बहुत तेजीके साथ बढ़ी जा रही है और वे इसके लिये विशेष सचेष्ट भी हैं। पाँचवें, इसमे विलासियोंकी संख्या बढ़ेगी और विलासी लोग न तो देशके लिये त्याग कर सकते हैं, न बलिदान, और न वैसे कामसुखभोगी लोग चीन, पाकिस्तानके मुकावलेमें रणभूमिमें ही प्राण देनेको तैयार होंगे । वहाँ तो रणभेरीके समय भी कामसुख वढ़ानेवाला सुर ही अलापा जायगा । इससे देशकी स्वतन्त्रताको खतरा हो जायगा। छठे विलासपरायण लोग भगवान्से सम्बन्ध त्यागकर भोगोंमें ही जीवन विताकर मानव-जीवनके परम ध्येय भगवत्प्राप्तिसे विज्ञत रहकर नरकोंमें ही जायँगे।

इस प्रकार इससे कई प्रकारकी हानि होनेकी पूरी सम्भावना है । गुद्धदेशहितकी नीयतसे इसका प्रचार-प्रसार करनेवालोंकी नीयतपर मैं दोप नहां लगाता । उनपर श्रद्धा करता हूँ। पर मेरा उनसे निवेदन है कि वे गम्भीरताके साथ इसके परिणामपर अवस्य विचार करें । ( ₹ )

#### हमारी विवशता

सादर हरिस्मरण—पत्र मिला ! कामके पत्र शीर्षकमें दो बहिनोंकी ऐसी चर्चा छपी थी कि दहेजके कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। इसपर कुछ पत्र ऐसे विभिन्न लोगोंके आये थे कि वे विना दहेजके विवाह करनेको प्रस्तुत हैं। उन बहनोंने नाम-पते लिखे नहीं थे। अतएव यह छाप दिया गया था कि वे नाम-पते लिख दें तो जिन बिना दहेजके विवाह करनेवालोंके पत्र आये हैं, उनको उनका—नाम-पता पत्र-व्यवहारके लिये बता दिया जाय।

इस वातके प्रकाशनके बाद तो ऐसे लड़के-लड़िकयों तथा उनके अभिभावकोंके वहुत-से पत्र हमारे पास आ रहे हैं, जो विवाह करनेको बड़े उत्सुक हैं। बात यह है कि दहेजके अभावसे कन्याओंका विवाह कका रहता है, समाजमें यह दोप न रहे, इस अभिप्रायसे उपर्युक्त वातें छाप दी गयी थीं। वैसे न तो हमारे पास ऐसा कोई विभाग है, न ऐसे काम करनेवाले आदमी हैं और न सीमित क्षेत्रमें एक खास आध्यात्मिक लक्ष्यको लेकर काम करनेका उद्देश्य होनेसे हमलोग अन्य कार्य कर ही सकते हैं। हमारी सीमित शक्ति है, सीमित क्षेत्र है। इससे आगे क्षेत्र वढ़ाकर कुछ करनेकी हमारी क्षमता ही नहीं है। अतएव विवाहसम्बन्धकी व्यवस्था करनेकरानेका काम हमारे यहाँसे विल्कुल नहीं हो सकेगा। न हम इसके लिये पत्रव्यवहार ही कर सकेंगे। अतएव आपसे और आपकी ही माँति अन्य सभी महानुभावोंसे प्रार्थना है कि वे इस विषयमें कल्याण-सम्पादक को पत्र न लिखें। हमारी इस विवश्ताके लिये क्षमा करें। शेप भगवत्कृपा।

## महात्मा गाँधीजीका शताब्दी-महोत्सव

महातमा गाँधी विश्वकी एक विभृति ये और उन्होंने समस्त विश्वको जो अहिंसा, सत्य तथा प्रेमका महान् संदेश दिया, पता नहीं, वह कवतक विश्वके मानव जव-जब अत्यन्त अशान्तचित्त एवं हिंसापरायण होकर दुखी होंगे और शान्ति-सुखमय जीवनके लिये प्रकाश-पथका अनुसंधान करेंगे, तव-तव उनको प्रकाशमय मार्ग दिखाकर सच्चे अर्थमें शान्त-सुखी करता रहेगा। गाँधीजीके इस महान संदेशने भारतवर्ष तथा हिंदूधर्मका भी सिर ऊँचा कर दिया; क्योंकि गाँधीजी-सरीखे पुरुषको पुण्यभूमि भारतवर्ष और हिंदूधर्म ही उत्पन्न कर सका। इस दृष्टिसे गाँधीजी भारतके अपने हैं और इस प्रकारके अपने महान् पुरुपका शताब्दी-महोत्सव वड़े-से-बड़े रूपमें हमारे द्वारा मनाया जाय, यह सर्वथा आवश्यक, उचित और परमकर्तव्य है-यह मुनिश्चित है। परंतु महोत्सव होना चाहिये उन महात्माके जीवन-सिद्धान्तके अनुरूप ही । तभी वह उनका महोत्सव होगा । नहीं तो, उस महोत्सवके नामपर भी हम अपने किसी स्वार्थसाधनके लिये ही या अविवेकसे अभिभूत होकर यथेच्छाचार ही करेंगे।

सुना जाता है कि इस शताब्दी-समारोहके प्रदर्शनमें करोड़ों रुपये खर्च होंगे। रुपये हों और उन रुपयोंका

सदुपयोग किया जाय-उनको सत्कार्यमें मुक्तइसासे व्यय किया जाय, यह तो सर्वसम्मत ही है; परंतु जहाँ देशमें अकाल पड़ा हुआ हो, लाखों-करोड़ों मनुष्य क्षुधापीड़ित हों, माँके पदपर प्रतिष्ठित गौएँ चारे-पानीके विना मर रही हों, लोगोंको पहनने-खानेको पूरी सामग्री न मिलती हो-इस दशामें उस महात्माके नामपर, जिसने देशकी जनतामें वस्त्रका अभाव देखकर वस्त्र पहनना छोड़ दिया था और अन्नाभावसे पीड़ित छोगोंको देखकर जिसने खान-पानमें स्वयं महान् संयम स्वीकार करके सबको संयमकी शिक्षा दी थी, उस दरिद्रनारायणकी सेवाके व्रतमें व्रती पुरुषके शताब्दी-उत्सवके प्रदर्शनमें करोड़ों रुपये व्यय करना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। फिर हमारी सरकार तो रुपयोंके अभाव वताकर शराववन्दी, जो महात्माजीका परम अभिप्रेत सिद्धान्त था। करनेमें भी अपनेको असमर्थ वता रही है, वह इस प्रकार रुपयोंको व्यर्थ वहा दे-यह कदापि न्याय नहीं है और इसमें न महात्माका वास्तविक सम्मान है। इन महात्मा गाँधीके शताब्दी-महोत्सवके पुण्य अवसरपर उनके भावों, विचारों तथा उपदेशोंके प्रचारके साथ जो कार्य करने अत्यन्त आवश्यक हैं और जिनको न करके देश उस महात्माका एक प्रकारसे तिरस्कार कर रहा है। उनमेंसे कुछका नीचे निर्देश किया जाता है-

## प्रार्थना और नामधुन

महात्माजीके जीवनमें प्रार्थना और नामधुनको प्रधान स्थान था। वे इसको अपनी आत्माके समान समझकर इसका संरक्षण और सेवन करते थे। एक वार दक्षिणमें संध्या-प्रार्थना भूळते रह गयी, इसपर उन्होंने वहुत दुःख तथा पश्चात्ताप किया था। रामधुनके विना वे अपना जीना मुक्किल मानते थे और कहते थे कि भौं अनुभवके आधारपर यह यात कहता हूँ कि भोजनके विना तो कई दिनोंतक रहा जा सकता है, लेकिन प्रार्थनाके विना एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता।

आज उसी रामधुन और प्रार्थनाकी अवहेलना करके हम उस महास्माका दाताब्दी-महोत्सव मना रहे हैं !

#### त्याग और प्रेम

यह निश्चित है कि त्यागके विना विशुद्ध अहिंसा तथा प्रेम नहीं होता। इसीसे महात्माजीने अधिकार, पद तथा पैसेके त्यागको स्वयं स्वीकार किया था और वे सबको यही शिक्षा देते थे। आजकी देशकी स्थिति उससे सर्वथा विपरीत है। उदाहरणार्थ—अपनेको गाँधीजीका ही अनुयायी मानने और वतलानेवाले एक ही पार्टीके लोग कर्तव्य और देशसेवाके नामपर ही—देशको भूलकर, महात्माजीकी सारी शिक्षाको तिलाञ्जलि देकर केवल पैसे, पद और अधिकारके लिये जिस प्रकार निम्नस्तरपर उतस्कर हिंसा-पूर्ण गंदी लड़ाई लड़ रहे हैं, वह सर्वथा लजाजनक है। ऐसे लोगोंको चाहिये कि महात्माजीका शताब्दी-उत्सव मनानेक साथ-छाथ वे अपनेको महात्माजीका शताब्दी-उत्सव मनानेक साथ-छाथ वे अपनेको महात्माजीका सच्चा अनुयायी वनावें; पैसा, पद और अधिकारका त्यागकर परस्पर प्रेम करें। तभी वे महोत्यव मनानेक सथार्थ अधिकारी होंगे।

#### गोरक्षा और जीवदया

खराज्य-प्राप्ति महासाजीका एक मुख्य ध्येय था और उसके छियं वे मुनल्सानोंकी चय गर्ते मानन और घुट देनको तैयार था; परंतु गोवधकी छूट उन्होंने नहीं खीकार की। उन्होंने कहा—पी खराज्यके छियं भी गोखाका खादर्स नहीं छोड़ सकता।' ओर यह कहछना दिया कि खह समझीता मुझको मान्य नहीं है। नवीजा चीट जी कुछ भी हो। में बचारी गायोंको इस एक नहीं छोड़ पक्वा।' उन्हीं सहात्माजीक अनुसायी बवाय जानेवालीक शायनों छाड़ पहंछकी बोदना बादन अभिक गोनप हो। है।

देशकी आवाजकी अवहेलना की जा रही है, पर कानूनसे गोवंशकी हत्या बंद नहीं की जा रही है और नयी-नयी वैज्ञानिक पश्च-हत्याशालाएँ खोलनेका आयोजन चल रहा है। फिर उसी महात्माकी शताब्दी मनायी जा रही है। शताब्दीके अवसरपर गोहत्या सर्वथा बंद करनेकी घोपणा कर दी जाय तो वास्तविक ऐतिहासिक शताब्दी-महोत्सव मनाया जायगा और इस महान् पुण्यसे देश सुख-समृद्धिसम्पन्न हो जायगा। हमारे नेतागण इसपर विचार करें।

#### सेवा, सादगी तथा भारतीय आचार

महात्माजीके उपदेशः आचरण और प्रभावसे लोग गरीवोंकी सेवामं लगे थे। विलासिताके जीवनको हटाकर तथा अपनी आवश्यकताएँ घटाकर देशके गरीवोंकी आवश्यकता पूरी करनेका प्रयास आरम्भ हो गया था। वेश-भूपामं खादीकी घोती, कुर्ता, टोपो -अत्यन्त सादगी आ गयी थी और खान-पानमं सादगी बढ़ने छगी थी। पर आजकी स्थिति इससे सर्वथा विपरीत है । हमारी इतनी आवश्यकता बढ़ गयी है कि अपने दारीर और नामकी सेवाकी ही पूर्ति नहीं हो पाती-तव गरीबोंकी सेवा कीन करे ? खादीके बदले कोट, पेंट, नेकटाई जन-जनमें आ गयी है। अपने ही देशमें इस विदेशी हो गये हैं | कुछ निष्ठाबांछ लोगोंको छोड़कर आज खादी सादगीका आदर्श न होकर खार्थसाधनका निमित्त यन गयी है। मन तो पाश्चारय पोशाकपर ही आसक्त है। विलासिता तथा अपना व्यक्ति-गत व्यय असीमताकी ओर जा रहा है। ये सभी आचरण महात्माजीके आदर्शके विरुद्ध हैं। इनको छोडकर ही उनकी शताब्दी मनायी जाय तो सचमुच कर्तव्ययालनके साथ ही वह परम शोभनीय कार्य होगा।

ग्रंसी ही राष्ट्रभाषा हिंदीका विरोध, अनुशासनहीनता, प्रान्तीयता, राजसी ठाट-याट, भाषाजनित विरोध आहि और भी बहुत सी अवाञ्छनीय वार्ते हैं, जो महात्माजीके आदर्शके विरक्ष आज बड़े गीरवके साथ की जा रही हैं। उन सबका भी संशोधन होना चाहिये। वास्तवमें महात्माजीके आदर्शों का अनुसरण ही उनका वास्तविक सम्मान है और वही उनका जीवन महोराव है। शताब्दी बड़े समारेहरे अवश्य मनावी जाव, परंतु मनावी जाय महात्माजीके आदर्शों के विरक्ष आचरण छोड़कर उनके अनुकुछ बनकर ही। यही वाङ्कीत है और वही नम्न निषदन है।

## पढ़ो, समझो और करो

(१)

### मानवमें देवत्वके दुर्शन

आजके युगमें स्वार्थपरताः वेईमानीः हिंसा एवं अनैतिकता अपनी चरम सीमापर है। सबसे बड़ा दुःख तो यह है कि यह सब करके मनुष्य गर्य करता है। अपने तुच्छ स्वार्थकी पूर्तिके लिये आज मानव बड़े-से-बड़ा पाप करनेको तुरंत तैयार हो जाता है।

ऐसे स्वार्थप्रधान युगमें भी हमें यत्र-तत्र धर्मात्मा पुरुषोंके दर्शन होते हैं। जिसके फलस्वरूप सचाई। ईमानदारी एवं नैतिकताके प्रति हमारी आस्था हद होती है एवं सच्चे अर्थोंमें मानव बननेके लिये प्रेरणा मिलती है।

लगभग पंद्रह वर्ष पूर्वकी घटना है। राजस्थानप्रान्तके उदयपुर जिलेके एक गाँवमें रामगोपाल नामका एक ब्राह्मण नवयुवक रहता था। पुरोहितका कार्य करके वह जीविको-पार्जन करता था। एक बार वह घूमता हुआ वम्यई पहुँच गया। वम्बईमें राजस्थानके ही सेट भगवानदयाल माहेश्वरी भी रहते थे। सेटजीके पूर्वज लगभग पचास वर्ष पूर्व वम्बई व्यापारके सिलिएलेमें गये थे।

उसके पश्चात वहां वस गये थे।

वे हीरे-जनाहरातका व्यापार करते थे। सेट भगनान-दयाल स्वयं एक अच्छे जौहरी थे।

सेटजीकी प्रवृत्ति घार्भिक थी । दान-पुण्य करते ही रहते थे । वरका आलीशान वैंगला था, मोटर थी । इस प्रकार वे मुखी-सम्पन्न थे।

सेठ भगवानदयाल रामगोपाल और उसके परिवारको जानते थे। रामगोपालके पिता सेठजीके वाल-सहपाठी थे। सेठजीने रामगोपालको अच्छी आवभगत की। वह सेठजीकी दूकानपर ही नौकर हो गया। रामगोपाल ईमानदारीसे कार्य करता था।

एक दिन उसको व्यापार करनेकी सूझी । उसने दस हजार रुपये सेटजीसे उधार लिये और एक अन्य व्यक्ति मोहनलालके साझेमें कपड़ेकी दूकान खोल ली। भाग्यने साथ दिया। व्यापार अच्छा चला। काफी लाभ हुआ और दोनों मालामाल हो गये।

रामगोपालने सेठजीके रुपये लौटा दिये और सेठजीकी नौकरी भी छोड़ दी। अब वह अपनी दूकानपर ही बैठने लगा।

रामगोपालने अपना परिवार भी वम्बई बुलवा लिया और सुखपूर्वक रहने लगा।

अचानक भाग्यने पलटा खाया। रामगोपालका बड़ा पुत्र वीमार हो गया। पत्नी भी संग्रहणीके रोगसे पीड़ित हो गयी। दोनोंके इलाजमें उसने काफी रुपये खर्च किये, तब जाकर वे खस्थ हुए।

विपत्तिका अभी अन्त नहीं हुआ था। एक रात्रिको अकस्मात् कपड़ेके गोदाममें आग लग गयी। पाँच लाख रुपयेका कपड़ा जलकर राख हो गया।

रामगोपाल एवं मोहनलाल सिर धुनकर बैठ गये। विधिके विधानको कौन टाल सकता था। वैंकके सब रुपये बीमारीमें उठ चुके थे। कर्जदाता तकाजा करने लगे। वह भी कबतक इन्कार कर सकता था, साख उठ जानेका प्रश्न भी था।

मोहनलाल धनवान् व्यक्ति था। उसका कई ओर फर्मोंमें हिस्सा था। रामगोपालके तो एक यही काम था और इसमें वह तवाह हो गया।

रामगोपाल मोहनलालके पास गया और उससे क्पये उधार माँगे। मोहनलालने रूपये देनेसे इन्कार कर दिया और उससे व्यापारका सम्यन्ध भी तोड़ लिया।

निराश और हतोत्साहित रामगोपालका अय केवल ईश्वर ही एकमात्र सहारा था।

एक दिन वह खिन्न-मनसे वैठा था कि सेठ भगवान-दयालने उसे नौकरके साथ वुलवा भेजा।

रामगोपाल सेठजीके घरपर गया।

सेट भगवानदयालने उसे प्रेमपूर्वक पास वैटाया और सान्त्वनाभरे शब्दोंमें कहा—'वेटा रामगोपाल ! घवराओ मत ! धेर्य रक्लो ! सुख-दुःख तो आते ही रहते हैं। विपत्तिका साहसपूर्वक सामना करो।

'तुम सोच रहे होओगे कि मैंने तुमको क्यों बुलाया है ? इस समय तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे पिता मेरे अच्छे मित्र थे।

भाग्यने जय तुम्हारा साथ दिया, तुम लखपती वन गये, आज भाग्यने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है और तुम दाने-दानेको मोहताज हो रहे हो।

'तुम्हारे सिरपर पचास हजारका कर्जा चढ़ा हुआ है। ये एक लाख रुपये लो और कर्जा चुका दो। शेप पचास हजारसे तेलका व्यापार शुरू कर दो।सुना है, इस समय तेलके व्यापारमें अच्छी आमदनी हो सकती है। आवश्यकतानुसार व्यापारमें मुझसे भी सलाह-महाविरा लेते रहना।

रामगोपाल सेठजीके पैरोंपर गिर पड़ा और कहने लगा— 'आप मनुष्य नहीं' देवता हैं। आपका यह उपकार मैं जीवन-पर्यन्त कभी नहीं भूढूँगा।'

रामगोपालने एक लाख रुपयोंमेंसे पचास इजार कर्जके चुका दिये, शेप रुपयोंसे तेलका व्यापार प्रारम्भ किया। व्यापारमें काफी लाभ हुआ।

शीघ ही उसने पूरे एक लाख रुपये सेठजीको लौटा दिये।

पुनः रामगोपाल मुखी-सम्पन्न हो गया। आज सेठ भगवानदयाल नहीं हैं, पर उनकी उदारता, मुद्धदता, सद्-व्यवहारवृत्ति एवं परोपकार-परायणता अमर है।

कई अनाथालयों और आश्रमोंको उन्होंने पर्याप्त आर्थिक सहायता दी थी।

रामगोपालकी कर्मठताः पुरुषार्थः धैर्यः एवं साहस भी सराहनीय है।

सेठ भगवानदयाल जैसे सास्त्रिक एवं निःस्तार्थं व्यक्तियोंकी आज देश तथा समाजको वड़ी आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियोंमें देवत्त्रके दर्शन होते हैं। यह सबी घटना प्रेरणाका स्रोत है। हमें इससे शिक्षा ग्रहणकर जीवनमें सदाशयताको स्थान देना चाहिये।

——क्याममनोहर व्यास एम्० एस-सी०, बी० एड० वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान-विभाग) ( <sup>२</sup> )

संत-हृदय

१९४० की घटना है।

सेवाग्राममें परचुरे शास्त्री नामक एक विद्वान् रहते थे। शास्त्रीची कुष्ठ-रोगी थे। महात्माची अपने हाथों उनकी सेवा करते, उनके माल्टिश करते, उनके बाव धोते और दवा लगाते।

एक दिन जब शास्त्रीजीके महात्माजी मालिश कर रहे थे, पण्डित सुन्दरलाल वहाँ उपिखत थे। उन्होंने कहा— बापू! कोढ़की एक अच्छी दवा में जानता हूँ। एक जीवित काले साँपको पकड़कर उसे एक कोरी हाँड़ीमें भर दिया जाय और हाँड़ीको आगपर रखकर खूब तपाया जाय। जब साँप जलकर भस्म हो जाय और वह जो भस्म निकले उसे शहदमें मिलाकर शरीरपर चुपड़ दिया जाय तो कोढ़का विच्कुल नाश हो जाता है।

यह सुनकर महात्माजी कुछ मुसकराये। फिर उन्होंने शास्त्रीजीसे पूछा—'क्यों शास्त्रीजी! इस प्रयोगके लिये आप तैयार हैं!

शास्त्रीजी कुछ देर चुप रहकर फिर गद्गद स्वरमें बोले—'बापू ! सॉपके बदले मुझे जला दिया जाय तो क्या नुकसान होगा ? उस बेचारे सॉपके क्या अपराधा जो मैं उसे जीते जलानेको तैयार होऊँ ?'

इतना कहते-कहते शास्त्रीजीका गला भर आया। आँखोंसे आँसुओंकी धारा वह चली। कुछ देर इस स्थितिमें रहनेके बाद फिर निशेष गद्गद स्वरमें शास्त्रीजीने कहा— पूर्वजन्ममें मैंने पाप किये होंगे दूसरोंको सताया होगा। आज उसका परिणाम में भोग रहा हूँ। यदि इस जन्ममें मैं निदींच प्राणियोंको सताऊँगा तो अगले जन्ममें निश्चय ही सुझे अधिक दुःख भोगने पहेंगे। इससे तो यही अच्छा है कि ऐसा करनेके बदले में ही इस जन्ममें मर जाऊँ।

पण्डित सुन्दरलाल इस विषादयुक्त वाणीको सुनकर बहुत पछताये। उनको लगा कि—मैंने इन दो महान् त्यागियोंके सामने अपनी न्यर्थकी बात रखनेकी भूल की थी। (अखण्ड आनन्द)

—दानशंकर धी० त्रिपाठी

(३)

### हनुमान्वाहुकका चमत्कार तथा हनुमान्जीकी असीम कृपा

वात १ अप्रैल १९६७की है। में उस समय जिला-स्कूल सहरसामें पढ़ता था। उस दिन पहली घंटीमें ही व्यायाम था, इसलिये में अपनी साइकिल स्कूलकी दीवालके समीप रखकर व्यायाम करने चला गया। व्यायामकी घंटी पचास मिनटकी थी। जब व्यायाम करके सभी लड़कोंके साथ में अपने क्लासके समीप आया तो अपनी साइकिलको उस स्थानपर न देखकर स्तम्भित रह गया। फिर मैंने सोचा—आज पहली अप्रैलका दिन है और पहली अप्रैल मजाकका दिन होता है, इसलिये किसी साथीने मुझसे विनोद किया होगा। यह सोचकर में अपने क्लासमें पढ़नेके काममें लग गया तथा इधर-उधर साइकिलको भी स्कूलके अंदर ही खोजता रहा।

जय मुझे अन्तिम घंटीतक साइकिल्फी कोई खबर नहीं मिल सकी, तब मेरे मनमं चिन्ता जगी; क्योंकि मजाक कुछ ही समयके लिये होता है, न कि पूरे दिनके लिये। मैंने प्राचार्य महोदय, व्यायामशिक्षक तथा वर्गशिक्षक पास जाकर अपनी साइकिल चोरी होनेके विपयमं कहा। उन्होंने मेरी बातें सुननेके बाद कहा— जब साइकिल्में ताला नहीं लगा था तो हम क्या कर सकते हैं। तुम यह नहीं समझते कि आजकल चोरोंकी कहीं भी कमी नहीं है। फिर उन्होंने सान्त्वना भी दी— खोजनीन करो, साइकिल मिल जायगी।

अव मैं अपनी ही गलतीपर पछता रहा था। मुझे स्कूलसे साइकिल चोरी जानेकी कल्पना भी नहीं थी और फिर पचास मिनटमें तो वापस लौट ही आना था। अव मुझे घर जाते भी डर लगता था कि मुझपर माता-पिताजी विगड़ेंगे। यह सोचकर में स्कूलमें ही कुछ समयके लिये बैठ गया, चिन्तासे मन भरा था।

अकस्मात् मुझे इसी अवस्थामें एक साथीकी याद आयी और मैंने सोचा कि अभी घर न जाकर उसीके यहाँ चला जाय। यह सोचकर मैं अपने साथी (जिसका नाम कृष्णानन्द था) के यहाँ गया और मैंने उसे पुकारा। उसने जब मुझे उदास देखा तो उदासीका कारण पूछा। मैंने उसे उदासीका कारण यताया तो उसने कहा— भौंने तुम्हारी साइकिल किसीको ले जाते स्पष्ट तो नहीं देखा, किंतु मुझे न्यायामकी घंटीके समय ऐसा लगा कि एक लड़का (जिसे मैं नहीं पहचानता हूँ) तुम्हारी ही साइकिलके जैसी साइकिल लिये जा रहा है। तुम अभी ही याजार चले जाओ तो शायद उसे पकड़ सको।

मुझे उसकी वातें सुनकर कुछ शान्ति मिली और में बाजारकी ओर लफ्का। लेकिन वाजारमें वह थोड़े ही मिलनेवाला था। मैं उदासमन घर लौटा। संयोगसे केवल मेरे मामा साहव ही घरपर थे। वाबूजी कचहरीसे नहीं आये थे और माँ घर चली गयी थी। इसलिये कुछ क्षणके लिये विगड़नेका भय जाता रहा। मैंने मामा साहवसे सारी वातें कहीं। उन्होंने भी मेरे साथ इघर-उघर खोज-वीन की; किंतु कहीं कोई पता नहीं लगा। आखिर उन्होंने थाना जाकर साइकिल चोरी होनेकी रिपोर्ट (Report) लिखा दी।

शामको याबूजी आये। उनसे मामा साहबने सारी वातें कह दीं। बाबूजी बोले— 'इसमें भय-चिन्ताकी क्या बात है, साइकिल लो गयी तो लो गयी। फिर नयी साइकिल आ जायगी।' मैं जितना बिगड़नेके डरसे उनसे कुछ भी न कह रहा था, उतना ही उनकी वातोंको सुनकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। दो-ढाई सौ रुपयेकी साइकिल लो जानेपर भी उनका मुख जरा-सा भी मलिन नहीं हुआ। यह पिताजीकी महानता नहीं तो और क्या है ?

फिर भी जब उन्होंने मेरे मुखपरसे चिन्ताकी रेखाकों न हटते देखा, तो कह दिया—'अच्छा, कलसे तुम पाँच दिनोंतक हनुमान्बाहुकका पाठ करो। तुम्हें अपने-आप साइकिल मिल जायगी।' मैं हनुमान्बाहुकका पाठ तो पहलेसे भी करता था। लेकिन मेरी दृष्टिमें हनुमान्बाहुकका कोई खास महत्त्व न था।

मैंने पिताजीके आज्ञानुसार दूसरे दिनसे हनुमान्याहुकका पाठ करना ग्रुरू कर दिया। मेरे पाठ करनेका कोई नियम नहीं था। मैं यों ही अगरवत्ती जलाकर हनुमानः बाहुक पूरा ,पद लेता था और अन्तमं कहता था—'हें महावीर हनुमान्जी! आप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सभी गुणोंसे पूरित तथा श्रीरघुनाथजीके अति दुलारे हैं। आपके विना यह सृष्टि असत् है, अतः आपसे मेरा यही निवेदन

in the

•

है कि आप मेरी साइकिल, चाहे वह जहाँ कहीं भी हो, मिला दीजिये। इसके लिये जो मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ, उसे मुझको दीन जानकर क्षमा कीजिये, क्योंकि—

कहउँ वचन सब स्वास्थ हेतू। रहत न आरत के चित चेतू॥

यों कहकर में हनुमान्बाहुकका पाठ करता था। आपको आश्चर्य होगा कि ठीक पाचवें दिन या यों कहिये कि हनुमान्वाहुक शुरू करनेके चौथे दिन ही मेरी साइकिल अपने-आप मिल गयी। वह किस्सा यों है— मेरी साइकिल एक मुस्लिम लड़का ले गया था तथा उसने उसे बहुत दूरके गाँवमें ले जाकर साइकिलपरसे मेरा नाम किसी प्रकार राड़कर उड़ा दिया था और वहाँ वह उसे वेचना चाहता था। इधर उस चोर लड़केके नानाको मेरी साइकिल चोरी होनेके विषयमें पता चल गया था। क्योंकि वह पिताजीका मौकिर था। पिताजीने उसके सामने एक दिन यों ही यह घटना सुना दी थी। यह थोड़े ही मालूम था कि उसीका नाती साइकिल चुरा ले गया है।

संयोगसे वह अपनी लड़कीके ससुराल गया, वहाँ उसने साइकिल देखी तथा नाम रगड़ा हुआ देखकर उसे संदेह हुआ। उसे पता लग गया कि यह साइकिल चुराकर लायी गयी है। वह वहाँ जरा भी इका नहीं और साइकिल लेकर पहुँचा। वह साइकिल लेकर आ ही रहा था कि पिताजीके स्टाम्प-वेंडरने उसे देखा और उसने मेरी साइकिलको पहचान लिया। उसने मुझको तथा पिताजीको खबर दी। मैंने और पिताजीने वहाँ पहुँचकर देखा तो वह मेरी ही साइकिल थी। उस मुसलमान सज्जनने सारी वातें बतायीं।

पर अब वह साइकिल देनेसे डर रहा था। उसने कहा— 'आपने थाना वगैरहमें रिपोर्ट लिखायी है तथा स्कूलमें शिकायत की है, उन सबको हटा दीजिये, तब मैं साइकिल दूँगा।' पिताजीने कहा—'मैं आपको वचन देता हूँ कि मैंने जो केस वगैरह लिखाये हैं, सब मैं उठवा दूँगा। आपपर जरा भी आँच न आने दूँगा।' आखिर उसने साइकिल डरते-डरते दे दी।

अय इमलोगोंका धर्म था कि थानामें केस उठवा दें। पिताजी वचन दे चुके थे। थानेदार कैसे खमावके होते हैं। यह तो सब जानते ही हैं। थानेदारने कहा कि उसको पकड़वा दीजिये। मैं उसे पकड़कर ही आपकी कुछ सुनूँगा। नहीं तो कम-से-कम उसका नाम-पता ही बता दीजिये। और यदि आप मेरी बात मानकर ऐसा न करेंगे तो उलटा केस आपपर चलेगा। अब हमलोग विचारमें पड़े कि क्या करें। पिताजीने वचन न दिया होता तो दूसरी वात थी। आखिर मैं एस्० पी० आफिस गया। वहाँ एक परिचित सजन थे। उन्होंने थाना फोन किया। किसी प्रकार तीसरे दिन थानेसे केस उठ गया।

यह सब हनुमान्वाहुक तथा हनुमान्जीकी ही कृपासे हुआ। हनुमान्बाहुकके प्रभावसे ही अपने-आप साइकिल आ गयी, जिसका कोई पता ही नहीं था। यह आश्चर्य नहीं तो और क्या है। मैं अपने अनुभवके अनुसार कहता हूँ कि कोई भी कठिन-से-कठिन कार्य हनुमान्बाहुकके पाठसे अवस्य आसान हो जाता है।

बोलो हनुमान्जी तथा हनुमान्बाहुककी जय ! —रबीन्द्रप्रसाद अम्बस्त

(8)

### जिलाधीशकी आदर्श मानवता

घटना इस प्रकार है—एक व्यापारी अपने परिवारसहित मोटरद्वारा कलकत्तेसे सरदारशहर जा रहे थे। मार्गकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। अतः उनकी मोटर एक जगह बालूमें फँस गयी। उन्होंने पास ही स्थित एक बंगलेमें जाकर सहायताके लिये पुकारा, किंतु वहाँ उपस्थित सिपाहीने इन्कार कर दिया और कहा—'भाग जाओ, यह जिलाधीशका बंगला है।'

निराश व्यापारी छोटने छगे। इसी बीच, अंदरसे हाफ पेन्ट पहिने एक व्यक्ति निकला और उनके साथ सहायताके लिये चल पड़ा और वहाँ जाकर फँसी मोटरको निकालने लगा। तुरंत ही दो सिपाही और उसके पीछे दौड़े आये और उन्होंने भी उन सबका साथ दिया।

बादमें जब उक्त व्यापारीको पता चला कि वह व्यक्ति। जिसने उसकी मोटरको धक्के लगाकर निकालनेमें सहायता की थी, वे चूरूके जिलाधीश श्री जी. रांमचन्द्र थे तो उन्होंने उनसे काफी क्षमा-याचना की । पर जिलाधीशने कहा, ध्यह तो मानवताके नाते उनका कर्तव्य था। धन्य!

—एक जानकार

3

(4)

#### गुणका आदर

हमारे एक स्नेही भावनगर राज्यके एडमिनिस्ट्रेटर प्रसिद्ध यर प्रभाशंकर पट्टणीके व्यक्तिगत सचिवका काम करते थे। उनके लिये लीला-यंगलेमें एक छोलदारी लगा दी गयी थी। जिसमें टाइपराइटर, टेलीफोन, टेवलफैन, लाइट आदिकी सारी सुविधाएँ सुव्यवस्थित थीं। पद्रणीसाहेयको जब काम होता: वे ताली बजाते और ये तुरंत ही छोलदारी-मेंसे निकलकर उनके पास जा पहुँचते और काम समझकर छौट आते तथा उसको पूरा करनेके बाद ही आरामसे बैठते । एक दिन रातको नौ बजे साथ वैठे हुए इमलोग बातें कर रहे थे, इतनेमें तालीकी आवाज सुनायी दी और ये उन्हीं कपड़ोंमें पट्टणीसाहेयके पास जा पहुँचे । कुछ देरके वाद कागजका एक वड़ा पाकेट हाथमें लिये लीटे। मुझसे बोले-'तेरे सोनेका समय हो गया है, अतः सो जा, मुझे तो जूनागढ़के वजीर महमद भाईको एक बहुत जरूरी कागज अभी टाइप करके, खूब सबेरे बुड़सवारके साथ स्टेशन पहुँचाना है और एक विश्वासपात्र व्यक्तिके हाथ उसे महमदभाईके पास हाथों-हाथ पहुँचाना है। इसलिये मुझको देर लगेगी।

में पासके पछंगपर सो गया। ये टाइप करने बैठे।
टाइपराइटरकी खटखट आवाजसे मेरी नींद टूट जाती, मैं
जगकर रोशनी जलती देखकर फिर ऑख मूँदकर सो
जाता। इन्होंने पिछली राततक लंबा पत्र टाइप करके,
खूब सबेरे ही पट्टणीसाहेबके उसपर इस्ताक्षर कराके
युइसवारके साथ स्टेशन मेज दिया और संदेशवाहकको
टेलीफोनके द्वारा इसकी खबर दे दी। तदनन्तर कुछ देर
आराम किया, इतनेमें सबेरा हो गया।

संध्याको में इनसे मिला तो इन्होंने मुझे एक कीमती जेवघड़ी दिखाकर कहा— 'वाबूजी (पट्टणीसाहेव) ने मुझको यह मेटमं दी है।' मैंने पूला— 'कैसे ?' तो उन्होंने वताया कि वाबूजीने मुझको बुलाकर पूला— 'मास्टर! महमदमाईका पत्र टाइप पूरा हुआ, उस समय कितने बजे थे ? मैंने पिछली राततक रोशनी जलते देखी थी।' मैंने कहा— 'वाबूजी, मेरी ऐसी प्रकृति है कि जवतक काम पूरा न हो जाय, तबतक कुरसीसे उठना नहीं?' इसपर पट्टणी-

साहेबने कहा—'तव तो किस कामको पूरा करते कितना समय लगा, इसे जाननेके लिये लो, यह घड़ी मैं तुमको मेट दे रहा हूँ।' यों कहकर उन्होंने चेनसमेत घड़ी मुझको दे दी।' ('अखण्ड आनन्द') मास्टर छोटालाल भट्ट

( )

दरिद्र-नारायण

२३ अगस्तको मैंने अपनी पैक्ट्रीमें, जहाँ में काम करता हूँ, कुछ फैक्ट्रीकी चीजें खो दीं। कारण यह था कि संध्याको मैं उन चीजोंको रोजकी तरह स्टोरमें जमा कराना भूल गया। अगले दिन सारी पैक्ट्रीमें बलाश करनेपर भी खोया हुआ सामान नहीं मिला।

मालिकोंको पता तो चल गया कि इस तरहसे चीजें खो गर्यी हैं परंतु दयालु होनेके कारण उन्होंने कुछ भी नहीं कहा । यह उनकी उदारता थी । मुझसे रहा नहीं गया और में बहुत दुखी हो गया । अगला रिववार २५ तारीखका दिन भी बड़ी परेशानीमें गुजरा । फिक्रके मारे मेरी हालत खराव थी ।

२६ अगस्त सोमवारको मैं अपने आफिस ( फैक्ट्री )को जा रहा था कि मैंने देखा एक माँ अपने वच्चेको गोदमें लिये सड़कपर भूखी पड़ी है। मुझे दुःख तो हुआ ही था, मनमें करुणा आयी और कुछ मोजन मैंने उनको दे दिया। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक व्यक्ति इन दो प्राणियोंसे भी अधिक भूखा मालूम पड़ रहा था, मैंने बचा हुआ मोजन उसे दे दिया। यह मोजन वैसे था ही कितना। अपने खाने भरके लिये ही मैं इसे लाया था।

फैक्ट्री पहुँचा। पहुँचनेके लगभग आधे घंटे पश्चात् मेरे द्वारा खोया हुआ सारा सामान अपने-आप मिल गया और मैं सुखी हो गया। ध्यान रहे कि सामान मिलनेकी जरा भी उम्मीद नहीं थी और वैसे भी वह बहुत कीमती था। इतना धन मेरे पास नहीं था कि मैं उसकी क्षतिपूर्ति कर सकता। घटनाका तालर्य यही है कि जितने भी गरीब मिखारी वर्गके व्यक्ति आजकल दीखते हैं, भगवान्के ही मूर्तस्प हैं। कलियुगमें ही भगवान् दरिद्र-नारायण कहे जाते हैं। हमें अवश्य इनके प्रति दयाका वर्ताव करना चाहिये। इमारा तथा समाजका कल्याण तभी हो सकता है जबकि हम सभी लोग दरिद्रोंमें भगवान्को देखें और— —लक्ष्मीदन्त

# गीता-दैनिन्दनी सन् १६६६ ई०

आकार २२×२९ वत्तीस पेजी, पृष्ठ ४१६, मूल्य साधारण जिल्द ७५ पै०, हाथकर्घेके कपड़ेकी जिल्द ९० पै०, डाकलर्च ९० पै० अलग । संस्करण १,५०,००० ( डेढ़ लाल ) प्रतियाँ ।

इसमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और नये भारतीय राक-संत्र्की तिथियोंसहित पूरे वर्षमें दैनिक क्रमसे सम्पूर्ण श्रीमद्भगत्रद्गीता, तिथि, वार, घड़ी और नक्षत्रका संक्षित पत्रक, अंग्रेजी तारीखोंका वार्षिक केलेण्डर, विनय, जीवनका सदुपयोग, प्रेमी-प्रीतम राम हैं, राग रामसे जोड़, कोटि त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्, चाहता जोपरम सुख त्, याद कर हरिनामका, अपने कर्मोंको भगवान्के अर्पण कर दें, सत्रके साथ मङ्गल-व्यवहार करें आदि, सदुपदेश; कुळ जानने योग्य उपयोगी बातें—जैसे रेलभाड़ा, डाक, तार, इन्कमटैक्स, मृत्युकर, माप-तौळकी नयी मेट्रिक प्रणाली, उनका तुलनात्मक परिवर्तन, कागजका माप, दैनिक वेतन और मक्तान-माड़ा चुकानेका नक्तशा; अनुभूत घरेछ दवाओंके प्रयोग, खास्थरक्षाके सत्तसूत्र, ध्यान और आरती भी दी गयी है।

कि गीता-दैनिन्दिनीके विक्रेताओंको विशेष रियायत मिलती है। अतः यहाँ आर्डर देनेसे पहले अपने यहाँके पुस्तक-विक्रेतासे माँगिये। इससे आपके समय तथा भारो डाकलर्वकी वचत हो सकती है।

त्रजके पवित्र मधुर भावकी दो पुस्तके प्रकाशित हो गयीं!

## श्रीव्रज-रस-माधुरी

आकार २०×३० सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या २७५, मूल्य ०.७० पैसे, डाकखर्च ०.९५।

'श्रीव्रज-रस-माधुरी' पुस्तकमें एक अधिकारी महानुभावके भगवान् श्रीराधा-माधवके दिव्य खरूप-सौन्दर्य-माधुर्य, स्वभाव एवं लीला-सम्बन्धी, आदर्श त्यागमयी प्रेम-साधनामें सहायक २५१ पर्दोक्ता संग्रह है। व्रजरसकी किसी रूपमें अनुभूति या उपलब्धि प्राप्त होनेपर भी खतः सुखाय रचित ये पद त्यागपूर्ण पवित्र भगवद्येमकी साधनामें प्रवृत्ति और सहायता प्रदान करनेमें विशेष सक्षम हैं। श्रीराधामाधवके उपासकोंको इनसे अवश्य लाभ उठाना चाहिये।

## श्रीराधा-जन्माष्टमी-न्नत-महोत्सव

आकार २०×३० सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या ७२, मूल्य ०.३० पैसे, डाकखर्च ०.८०।

इस पुस्तिकामें भगवान् श्रीकृष्णके विशुद्धतम प्रेमकी अद्वितीय घनीभूत नित्यप्रतिमा श्रीराधाजीके सम्बन्धमें प्राचीन प्रन्थोंके आधारपर उनकी ऐतिहासिकता एवं उनके खरूप, महत्त्व और प्राक्तव्यके काल-तिथि, वार, समय आदिके परिचयके साथ-साथ श्रीराधा-जन्म-महोत्सवकी मिहमा तथा पूजा-विवि आदिका संकल्न एवं प्रतिपादन बढ़े ही सुन्दर प्रामाणिक ढंगसे प्रस्तुत किया गया है। भगवती श्रीराधाके उपासक तथा सर्वसाधारण व्यक्ति इसमें वर्णित श्रीराधाके महत्त्वको जानकर, मानकर और तदनुसार पूजा आदिका श्रद्धासिहत सत्प्रयास करके श्रीराधाजी एवं उनके प्राणवल्लभ भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी अमोध कृपा सहजमें ही प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक मननीय एवं संग्रहणीय है। इस विजयका इतना तथ्यपूर्ण संकलन संमवतः यही सबसे पहले प्रकाशित हो रहा है। व्यवस्थापक—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

# सम्मान्य एवं प्रेमी ग्राहकों और पाठकोंको सूचना तथा निवेदन

- (१) 'कल्याण'का यह ४२वें वर्षका दसवाँ अङ्क है। इस वर्षका ग्यारहवाँ और वारहवाँ—ये दो अङ्क निकलने रोष हैं। ४२वें वर्षका प्रथम अर्जी 'परलोक और पुनर्जन्माङ्क' नामक विरोपाङ्क होगा, इसमें 'परलोक तथा पुनर्जन्म' सम्बन्धी बहुत महत्त्वपूर्ण सामग्री रहेगी, जिसकी आजकी बढ़ती हुई नास्तिकताके प्रवाहको रोकनेके लिये वड़ी आवश्यकता है। इसमें रंगीन तथा सादे सुन्दर चित्र भी रहेंगे।
- (२) इस वर्ष खर्च और भी वह जानेपर भी कल्याणका वार्षिक मूल्य केवल ९ (नौ) रुपया रक्खा गया है, जो वास्तवमें वहुत कम है। अतः आप वार्षिक मूल्य मनीआर्डरके द्वारा तुरंत मेजकर प्राहक वन जाइये। रुपये मेजते समय मनीआर्डरमें अपना नाम, पता, प्राम या मुहल्ला, डाकघर, जिला, प्रदेश आदि साफ-साफ अक्षरोंमें लिखनेकी कृपा करें। प्राहक-नम्बर अवस्य लिखें। नये प्राहक हों तो 'नया प्राहक' लिखना कृपया न भूलें।
- (३) प्राहक-संख्या न लिखनेसे आपका ग्रुम नाम नये प्राहकोंमें लिखा जा सकता है। इससे विशेषाङ्ककी एक प्रति नये नम्बरोंसे तथा एक प्रति पुराने नम्बरोंसे भी बी० पी० द्वारा जा सकती है। यह भी सम्भव है कि आप उधरसे रुपये कुछ देरसे भेजे और पहले ही यहाँसे आपके नाम बी० पी० चली जाय। दोनों स्थितियोंमें आप कृपापूर्वक बी० पी० वापस न लौटाकर नये प्राहक अवश्य बना दें और उनका नाम-पता साफ-साफ लिखनेकी कृपा करें। सभी प्राहक-पाठक महानुभावोंसे तथा प्रतिका-प्राहिका देवियोंसे यह भी निवेदन है कि वे प्रयत्न करके 'कल्याण' के दो-दो नये प्राहक बनाकर उनसे रुपये मनाआर्डर द्वारा शीघ्र भेजवानेकी कृपा करें। इससे भगवान्की सेवा होगी।
- ( ४ ) जिन पुराने प्राहकोंको किसी कारणवश प्राहक न रहना हो, वे कृपापूर्वक एक कार्ड लिखकर अवस्य सूचना दे दें, जिससे व्यर्थ 'कल्याण'-कार्यालयको हानि न सहनी पड़े ।
- (५) किसी कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो केवल विशेषाङ्क और उसके बादके जितने अङ्क पहुँच जायँ, उन्होंमें पूरे वर्षका मूल्य समाप्त हुआ समझ लेना चाहिये; क्योंकि अकेले विशेषाङ्कका ही मूल्य इ० ९ ( नौ रुपये ) है । सिनिल्दका मूल्य रु० १०.५० है, पर वह बहुत देरसे मिल सकेगा ।
- (६) इस विशेषाङ्कके लिये अगस्त तक ही लेख माँगे गये थे, परन्तु अन्नतक लेख आ रहे हैं। लेख इतने अधिक आ गये हैं कि उन सनका प्रकाशित करना सर्वधा असंभव है। अब बिना माँगे कोई भी सज्जन लेख न मेर्जे। इस विवशताके लिये क्षमा-प्रार्थना है। व्यवस्थापक—'कल्याण,' पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

## गीताप्रेस, गोरखपुरकी सुन्दर-सुन्दर चित्रोंसे सुसज्जित चित्राविलयाँ मँगवाइये

- (१) चित्रावली आकार १५×२० इञ्च । न०१, २, ३, ४—इनमें प्रत्येकमें २ सुनहरी और ८ बहुरंगे सुन्दर चुने हुए चित्र हैं । प्रत्येकका मूल्य रु० ३.५०, डाकखर्च प्रत्येकका रु० १.२५ ।
- (२) चित्रावली आकार ११×१४॥ इश्च । न० १— इसमें १२ सुन्दर बहुगंगे चित्र हैं । मूल्य रु० २.५०, डाकखर्च रु० १.५ ।
- (३) चित्रावली आकार १०×७॥ इञ्च । न० १, २, ३— इनमें प्रत्येकमें २ सुनहर्रा और१८ वहुरंगे चित्र हैं। प्रत्येकका मूल्य ६०१.६५,डाकखर्च प्रत्येकका ६०१.१०।
- (४) कल्याण चित्राविल नं०१, २, ३, ४। प्रत्येकका मृत्य रु०१.५०, डाकखर्च प्रत्येकका रु०१.१०। चारोंका एक साथ मृत्य डाकखर्चसिंहत कुल ७.५०। प्रत्येकमें २५ बहुरंगे चित्र हैं। व्यवस्थापक-गीताप्रेस, चित्राविल-विभाग पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)